### KĀVYAMĀLĀ. 8.

THE

## **DHARMAŚARMĀBHYUDAYA**

OF

HARICHANDRA.



EDITED

 $\mathbf{B}\mathbf{Y}$ 

PANDIT DURGĀPRASĀDA

AND

KĀS'ĪNĀTH PĀŅDURANG PARAB,

Third Revised Edition.

PUBLISHED

BΥ

PANDURANG JAWAJĪ,
PROPRIETOR OF THE 'NIRNAYA SÂGAR' PRESS,

### [All rights reserved by the publisher.]

Pomisher:—Pandurang Jawaji, Nirnaya-sagar Press, Printer:—Ramchandra Yesu Shedge, 26-28, Kolbhat Lanc, Bombay.

#### काव्यमाला. ८.

## महाकविश्रीहरिचन्द्रविरचितं

# धर्मशर्माभ्युदयम्।

जयपुरमहाराजाश्रितेन पण्डितव्रजलालसूनुना महामहोपाध्याय पण्डितदुर्गात्रसादेन, मुम्वापुरवासिना परवोपाह्न-पाण्डरङ्गात्मजकाशीनाथशर्मणा च

संशोधितम्।

नृतीयावृत्तिः ।

तच

मुम्बय्यां

पाण्डुरङ्ग जावजी

इत्येतैः स्वीये निर्णयसागराख्ययन्रालये मुद्रयित्वा प्रकाशितम् ।

शाकः १८५४, सन १९३३.

मूल्यमेको रूप्यकः।

## धर्मशर्माभ्युद्यस्य विषयानुक्रमः।

- ? सर्गः मङ्गलाचरणानि । सज्जनदुर्जनादिव्णनम् । जम्बुद्दीपवर्ण-नम् । कनकादिवर्णनम् । भारतवर्षवर्णनम् । आर्यावर्तवर्णनम् । उत्तरकोशलाख्यदेशवर्णनम् । तत्र रत्नपुराख्यनगरवर्णनम् ।
- २ सर्गः—रह्मपुराधिपतेरिक्ष्वाकुवंशोद्भवस्य महासेननरपतेर्वर्णनम् । तन्महिष्याः सुन्नताया वर्णनम् । राज्ञः सुतप्रातिचिन्तावर्णनम् । तदैव प्रचेतसाख्यस्य दिव्यमुनेरुद्यानपालमुखादागमनश्रवणम् ।
- ३ सर्गः परिकरसमेतस्य राज्ञो मुनिदर्शनार्थं गमनवर्णनम् । वना-लीवर्णनम् । उद्यानप्राप्तिवर्णनम् । तत्र मुनिवर्णनम् । मुनिमहीपालयोः समागमवर्णनम् । मुनिसमीपे राज्ञः पुत्रप्राप्तिचिन्तानिवेदनवर्णनम् । 'त्वद्भृहे पञ्चदशस्तीर्थकरो धर्मनाथः पुत्रत्वेनावतरिष्यति' इत्यादि-मुनिवाक्यवर्णनम् । धर्मनाथस्य पूर्वजन्मविषये मुनि प्रति राज्ञः प्रश्नस्य वर्णनम् ।
- ४ स्नी:—धर्मनाथस्य प्राग्जनमवृत्तान्तवर्णनोपक्रमः । धातकीखण्डाख्यद्वीपे वत्साख्यदेशवर्णनम् । तत्र सुसीमाख्यनगरीवर्णनम् । तत्र
  दशरथाख्यमहीपतिवर्णनम् । एकदा रात्रौ महीपतिना उपरक्तश्चन्द्रो
  दष्टः, तं विटोक्य 'जगति कस्यापि श्रीः स्थिरा नास्ति' इति विचारयतो महीपतेवैराग्योदयस्य वर्णनम् । तृणवद्राज्यं परिस्यज्य तपसे
  यियासुं राजानं प्रति सुमन्त्राख्यस्य तन्मन्निणश्चार्वाक्तमतानुकूल
  उपदेशः । राजकृतं तरखण्डनं च । ततोऽतिरयाख्याय स्वपुत्राय

राज्यभारं दत्त्वा नरपितस्तिपसे वनं ययावित्यादि वर्णनम् । महीपते-स्तीवतपोवर्णनम् । तपःप्रभावात्स दिव्यतां प्राप्त इति वर्णनम् । 'पण्मासानन्तरं स एव तव महिष्या गर्भेऽवतरिष्यति' इति मुनिवा-क्यवर्णनम् ।

- भ सर्गः—महासेन्द्रपंतिसभायामग्वरात्काश्चन छक्ष्मीसमेता दिव्याङ्गना अवतीर्णास्तासां वर्णनम्। 'किमर्थ युष्माकमागमनम्' इति ताः प्रति नृपतेः प्रश्नः। ''महासेननृपतिमहिष्यां धर्मनाथोऽवतरिष्यति, तत्से-वार्थे यूयं यात' इति महेन्द्रेणादिष्टा वयमागताः, स्वयं महेन्द्रोऽपि समागमिष्यति'' इत्यादि तद्वाक्यवर्णनम्। तासां नृपमहिषीसमीपे गमनवर्णनम्। तत्कृतं नृपमहिष्याः सेवनवर्णनम्। नृपमहिष्याः स्वप्नविष्याः स्वप्नविष्यान्यतिस्तुः नृपेणाप्यतिसंतुः । महिषीगभे स्वप्नविष्याः प्रवित्याः स्वित्यानम् । महिषीगभे धर्मनाथोऽवतीर्ण इति तत्पन्नं कथितम् ।
- ६ सर्गः सगर्भाया महिष्या वर्णनम् । माधशुक्तत्रयोदश्यां पुष्यनक्षत्रे धर्मनाथस्य जन्माभूदिति वर्णनम् । इन्द्रादिकृतस्य महीपतिकृतस्य च तज्जन्मोत्सवस्य वर्णनम् ।
- ७ सर्गः—जातवेरमिन स्थिताया महिष्या अङ्के मायानिर्मितमेकं शिशुं निधाय धर्मनायमपद्धय शची शक्ताय समर्पितवती, शक्तोऽपि तमादाय सुरगजमारु देवसेनासमेतो व्योमवर्गना सुमेरुपर्वतं जगामेत्यादि वर्णनम्। सुमेरुपर्वतवर्णनम्। तत्र देवसेनासंनिवेशवर्णनं गजाश्वादिवर्णनं च।

- द स्री: सुमेरी मणिसिंहासने शको धर्मनाथमुपवेशितवानित्यादिव-णनम् । धर्मनाथाभिषेकोपक्रमवर्णनम् । क्षीरसमुद्रवर्णनम् । धर्म-नाथाभिषेकवर्णनम् । इन्द्रादिदेवक्कतां तत्तत्तृतिः । अभिषेकानन्तरं पुनरपि धर्मनाथं तन्मातुन्त्रपमिहण्या अङ्के प्रापय्य देवाः स्वानि धामानि जग्मुरिति वर्णनम् ।
- ९ स्रो:—धर्मनाथस्य बाल्यवर्णनं योवनवर्णनं योवराज्यप्राप्तिवर्णनं च । विदर्भाघिनाथेन प्रतापराजेन सदुहितुः स्वयंवरे धर्मनाथानयनार्थे प्रेषितस्य दूतस्यागमनवर्णनम् । पित्राज्ञया ससैन्यस्य धर्मनाथस्य विदर्भान्प्रति गमनवर्णनम् । मार्गे प्राप्ताया गङ्गाया वर्णनम् ।
- १० सर्गः-विन्ध्याचलवर्णनम् ।
- ११ सर्गः--पइंऋतुवर्णनम्।
- १२ सर्गः-पुष्पावचयवर्णनम् ।
- १३ सर्गः नर्मदायां जलक्रीडावर्णनम् ।
- १४ सर्गः सायंकाळवर्णनम् । अन्धकारवर्णनम् । चन्द्रोदयवर्ण-नम् । नायिकानां प्रसाधनवर्णनम् । दूतीप्रेषणादिवर्णनम् ।
- १५ सर्गः-पानगोष्ठीवर्णनम् । रात्रिकीडावर्णनम् ।
- १६ सर्गः प्रभातवर्णनम् । पुनर्धर्मनाथस्य यात्रावर्णनम् । नर्मदामु -त्तीर्य विदर्भदेशं प्राप्त इति वर्णनम् । विदर्भदेशवर्णनम् । तत्र कुण्डिनपुराधिपतिना प्रतापराजेन समागमवर्णनम् ।
- १७ स्र्गः खयंवरवर्णनम् । तत्र राजकन्यया धर्मनाधो वृत इति वर्णनम् । धर्मनाधस्य कुण्डिनपुरप्रवेशवर्णनम् । नगरनारीचेष्टावर्ण-नम् । धर्मनाथस्य विवाहवर्णनम् । पितुः सकाशादाह्यानार्थं दूतः

समागत इति निखिलमपि कटकं सेनापतेः सुषेणस्याधीनं विधाय धर्मनाथः खयं कुवेरोपढौकितं विमानमारुह्य वन्त्रा समेतो नभसा खपुरं जगामेति वर्णनम् ।

१८ सर्गः—रत्नपुरे धर्मनाथप्राप्तिवर्णनं महोत्सववर्णनम् च । धर्मना-थिपतुर्महासेनस्य वैराग्यवर्णनम् । धर्मनाथं प्रति तत्कृतस्य नीत्युपदे-शस्य वर्णनम् । धर्मनाथस्य राज्याभिषेकवर्णनम् । महासेननृपतेर्व-नगमनवर्णनम् । धर्मनाथस्य राज्यस्थितिवर्णनम् ।

१९ सर्गः-अनेकमहीपतिभिः सह सुषेणस्य चित्रयुद्धवर्णनम् ।

२० स्वी:—पञ्चलक्षवर्षपर्यन्तं सम्यक्प्रजापालनं विधाय, एकदा रात्री स्फाटिके सौधश्रक्ते स्थितो धर्मनाथो गगनात्पतन्तीमुल्कामप्रयदिति वर्णनम् । उल्कावर्णनम् । धर्मनाथस्य वैराग्यप्राप्तिवर्णनम् । राज्यं परिखव्य वने गतस्य धर्मनाथस्य तपश्चर्यावर्णनम् । ज्ञानप्राप्ति-वर्णनम् । धर्मनाथार्थमिन्द्राज्ञया कुवेरेण निर्मिताया दिव्यसभाया वर्णनम् । तत्र सिंहासने स्थितस्य धर्मनाथस्य दिव्यैश्वर्थवर्णनम् ।

२१ सर्गः-धर्मनाथकृतं संक्षेपेण जिनसिद्धान्तवर्णनम् ।

--- प्रन्थकर्तुः प्रशस्तिः ।

# काव्यमाला ।



प्रथमः सर्गः ।

श्रीनाभिस्नोश्चिरमङ्कियुग्मनखेन्दवः कौ मुद्रमेघयन्तु । यत्रानमन्नाकिनरेन्द्रचक्रचूडाश्मगर्भप्रतिविम्बमेणैः ॥ १ ॥ चॅन्द्रप्रमं नौमि यदीयभासा नृनं जिता चान्द्रमसी प्रभा सा । नो चेत्कथं तर्हि तदङ्किलयं नखच्छलादिन्दुकुटुम्बमासीत् ॥ २ ॥ दुरक्षरक्षोदिघयेव धाञ्यां मुहुर्मुहुर्षृष्टललाटपट्टाः । यं खार्गणोऽनल्पगुणं प्रणेमुस्तनोतु नः शर्म स धर्मनाथः ॥ ३ ॥

<sup>9.</sup> अस्य कायस्थवंशमुक्तामणेदिंगम्बरंजनमतानुयायिन आईदेवस्नोः श्रीहरि-चन्द्रमहाकवेः समयः सम्यङ् न ज्ञायते. हरिचन्द्रह्यं तावत्प्रसिद्धम्—'पदबन्धो-ज्वलो हारी कृतवणंक्रमस्थितिः । भट्टारहरिचन्द्रस्य गद्यबन्धो नृपायते॥' इति हपंचरितारम्भे वाणभट्टेन वर्णितः प्रथमः, विश्वप्रकाशकोषकर्तुमेहेश्वरस्य पूर्वपुरुष-श्वरकसंहिताटीकाकारः साहसाङ्कनुपतेः प्रधानवैद्यो द्वितीयः. अनयोरेवायमप्ये-कतरस्तृतीयो वेति संदेहः. किं त्वयमपि (धमंशमाभ्युद्यकर्ता) सक्वित्वप्रोद्या माधादिप्राचीनमहाकविकक्षामारोहति, तस्माधावीचीनः कर्प्रमञ्जर्यो प्रथमे जवनिकान्तर एकत्र विद्यकोक्तिव्याजेन राजशेखरोऽपि हरिचन्द्रकविं स्मरति. एकविशतिसर्गात्मके चास्मिन्महाकाव्ये नगराणवशेष्टर्तुपुरपावचयजलविहारा-दिकाव्यवर्णनपुरःसरं चतुर्विशतिजेनतीर्धकरेषु पत्यदशतीर्थकरस्य धमंनाथस्य जन्मप्रमृति निर्वाणान्तं चरितं वर्णितमस्ति. २. को पृथिव्याम्, मुदं हर्षम्ः (अध च) कोमुदं कुमुदसमूहम्, ३. वर्तत इति शेषः. ४. अष्टमं तीर्थकरम्.

संप्रत्यपापाः सा इति प्रतीत्ये वहाविवाहाय मिथः प्रविष्टाः । यकायकान्तो कनकोज्ज्वलायां सुरा विरेजुरतमुपैमि शान्तिम् ॥ ४ ॥ भ्यादगाघः स विवोधवाधिवीरेस्य रैलत्रयठव्यये वः । स्फुरत्पयोबुद्धद्विन्दुमुद्रामिदं यदन्तस्त्रिजग्तनोति ॥ ५ ॥ निर्माजिते यत्पद्पङ्कजानां रजोभिरन्तः प्रतिविम्वितानि । जनाः खचेतोमुकुरे जगन्ति पश्यन्ति तात्रौमि मुदे जिनेन्द्रान्॥ ६॥ रतत्रयं तज्जननार्तिमृत्युसर्पत्रयीदर्पहरं नमामि । यद्भूषणं प्राप्य भवन्ति शिष्टा मुक्तेर्विरूपाकृतयोऽप्यभीष्टाः ॥ ७ ॥ त्वद्वक्तिनम् जनमाश्रयावः साक्षादिति प्रष्टुमिवोपकर्णम् । र्चेन्द्रारमताटङ्कपदात्पदार्थी यस्याः स्थितौ ध्यायत भारती ताम् ॥ ८॥ जयन्ति ते केऽपि महाकवीनां स्वर्गप्रदेशा इव वाग्विलासाः । पीयूषनिप्यन्दिषु येषु हर्षं केषां न घत्ते सुरसार्थलीला ॥ ९ ॥ रुव्यात्मरूमा वहुघान्यवृद्धे निर्मूरुयन्ती धननीरसत्वम् । सा मेर्चसंघातमेपेतपङ्का शरत्सतां संसदिप क्षिणोतु ॥ १० ॥ वियत्पथप्रान्तपरीक्षणाद्वा तदेतदम्भोनिधिलङ्घनाद्वा । भाँत्राधिकं मन्द्धिया मयापि यद्वर्ण्यते जैनचरित्रमत्र ॥ ११ ॥ पुराणपारीणमुनीन्द्रवाग्भिर्यद्वा ममाप्यत्र ग्तिभीवित्री । तुक्तेऽपि सिध्यत्यैधिरोहिणीभियद्वामनस्यापि मनोभिलापः ॥ १२॥

<sup>9.</sup> पोडशं तीर्थंकरम्. २. चतुर्विशिततमं तीर्थंकरम्. ३. सम्यन्दर्शनम्, सम्यन्तातम्, सम्यन्तातम्, सम्यन्तारित्रं चेति जिनमते रत्त्रयसुच्यते. रत्नलव्धये समुद्रसेवा समुचितेव. ४. चन्द्रकान्तमणिनिर्मितकणंभूपणिवशेषव्याजात्. ५. सुर-सार्थं-लीला देवसमृह्कीलाः, (पह्ने) सुरसा अर्थलीला. ६. बहुधा अन्यग्रद्धीः, (पह्ने) बहु-धान्यग्रद्धीः, ७. धननीरसत्वमत्यन्तरसग्र्व्यत्वम्, (पह्ने)धन-नीर-सत्त्वं मेध-जलािस्तत्वम्. ८. मे अधसंघातं पापसमृह्म्; (पह्ने) मेघसंघातम्. ९. निप्पापाः विगतकर्दमा च. १०. किविद्धिकम्. १९. विःश्रेणिस्त्विधरेहिणी' इत्यमरः.

श्रीधर्मनाथस्य ततः सशक्त्या किंचिचरित्र तरहोऽवि वेध्ये । वक्तुं पुनः सम्यगिदं जिनस्य क्षमेत नो वागिघिदेवतापि ॥ १३ ॥ अर्थे हृदिखेऽपि कविर्न कश्चित्रिर्ग्रन्थिगीर्गुम्फविचक्षणः स्यात् । जिह्नाञ्चलस्पर्शमपास्य पातुं श्वा नान्यथाम्भो घनमप्यवैति ॥ १४ ॥ हृद्यार्थवन्ध्या पदवन्धुरापि वाणी बुधानां न मनो धिनोति । न रोचते लोचनवल्लभापि खुहीक्षरत्वीरसरित्ररेभ्यः ॥ १५ ॥ वाणी भवेत्कस्यचिदेव पुण्येः शब्दार्थसंदर्भविशेषगर्भा । इन्दुं विनान्यस्य न दृश्यते धुँत्तमोधुनाना च सुधाधुनी च ॥ १६ ॥ श्रव्येऽपि काव्ये रचिते विपश्चित्कश्चित्सचेताः परितोपमेति । उत्कोरकः स्यात्तिलकश्चलाक्ष्याः कटाक्षभावैरपरे न वृक्षाः ॥ १०॥ परस्य तुच्छेऽपि परोऽनुरागो महत्यपि खस्य गुणे न तोपः । एवंविघो यस्य मनोविवेकः किं प्रार्थ्यते सोऽत्र हिताय साधुः ॥ १८ ॥ साधोर्विनिर्माणविधौ विधातुश्चुताः कथंचित्परमाणवो ये । मन्ये कृतास्तैरुपकारिणोऽन्ये पाथोदचन्द्रद्वमचन्दनाद्याः ॥ १९ ॥ पराङ्युखोऽप्येष परोपकारव्यापारभारक्षम एव साधुः । किं दत्तपृष्ठोऽपि गरिष्ठधात्रीपोद्धारकर्मप्रवणो न कूर्मः ॥ २० ॥ निसर्गशुद्धस्य सतो न कश्चिचेतोविकाराय भवत्युपाघिः । त्यक्तस्वभावोऽपि विवर्णयोगात्कथं तदस्य स्फटिकोऽस्तु तुल्यः ॥ २१ ॥ खरूं विधात्रा सजता प्रयतात्किं सज्जनस्योपकृतं न तेन । ऋते तमांसि द्युमणिर्मणिर्वा विना न काचैः खगुणं व्यनक्ति ॥ २२ ॥ दोपानुरक्तस्य खलस्य कस्याप्युद्धकपोतस्य च को विद्योपः। अहीव सत्कान्तिमति प्रवन्धे मलीमसं केवलमीक्षते यः ॥ २३ ॥

१. 'धुत्' शब्दः किरणवाचकः. २. दोषः; ( पह्ने ) रात्रिः.

न प्रेम नम्रेऽपि, जने विष्ट्रांसी मित्रेऽपि मेत्री खल नातनोपि । न्तदेष कि नेप्यति न पदीपस्त्वामञ्जसा सायमिवावसानम् ॥ २४॥ श्रव्यं भवेत्काव्यमदूषणं यत्रं निर्गुणं कापि कदापि मन्ये । गुणार्थिनो दूषणमाददानस्तत्सज्जनाहुर्जन एव साधुः ॥ २५ ॥ अहो खेळस्यापि महोपयोगः स्नेहदुहो यत्परिशीळनेन । आ कर्णमापूरितपात्रमेताः क्षीरं क्षरन्त्यक्षतमेव गावः ॥ २६ ॥ आः कोमलालापपरेऽपि मा गाः प्रमादमन्तःकठिने खलेऽसिन् । शेवालशालिन्युपले छलेन पातो भवेत्केवलदुःखहेतुः ॥ २७ ॥ आदाय शब्दार्थम्लीमसानि यहुर्जनोऽसौ वदने द्घाति । तेनैव तस्याननमेव कृष्णं सतां प्रवन्धः पुनरुद्धवलोऽभृत् ॥ २८॥ गुणानघत्तान्नयतोऽप्यसाधुपद्मस्य यावद्दिनमस्तु रुक्षमीः । दिनावसाने तु भवेद्गतश्री राज्ञः सभासनिधिमुद्रितास्यः ॥ २९ ॥ उचासनस्थोऽपि सतां न किंचित्रीचः स चित्तेषु चमत्करोति । खर्णाद्रिशृङ्गाग्रमिष्ठितोऽपि काको वराकः खलु काक एव ॥ ३०॥ वृत्तिर्मरुँद्दीपवतीव साधोः खलस वैवस्वतसोदरीव । तयोः र्प्रयागे कृतमज्जनो नः प्रवन्धवन्धुर्रुभतां विशुद्धिम् ॥ ३१ ॥ अथास्ति जम्बूपपदः पृथिच्यां द्वीपप्रभान्यकृतनाकिलोकः । यो वृद्धया मध्यगतोऽपि लक्ष्म्या द्वीपान्तराणामुपरीव तस्यो ॥ ३२ ॥ क्षेत्रच्छदैः पूर्वविदेहमुस्यैरघःस्थितस्फारफणीन्द्रदण्डः । चकारित रुक्माचलकर्णिको यः सदा श्रियः पदा इवान्यिमध्ये ॥ ३३ ॥ द्वीपेषु यः कोऽपि करोति गर्वं मयि स्थितेऽप्यस्तु स मे पुरस्तात्। इतीव येन ग्रहकद्वणाङ्को हस्तो व्युदस्तस्त्रिदशादिदस्मात् ॥ ३४ ॥

१. प्रकृष्टो दोपः; रजनीमुखं च. २. हुर्जनः; तेलरहितस्तिलसपंपादिपिण्याकथ. २. राजविशेपस्य; चन्द्रस्य च. ४. मस्तां देवानां द्वीपवती नदी (गङ्गा). ५. यमुना. ६. गङ्गायमुनासंगमस्पे तीर्यविशेषे.

पर्यन्तु संसारतमस्यपारे सन्तश्चतुर्वर्गफलानि सर्वे । इतीव यो द्विद्विदिवाकरेन्दुव्याजेन घर्च चतुरः प्रदीपान् ॥ ३५ ॥ 👙 अवाप्य सर्पाधिपमोलिमेत्रीं छत्रशुतिं तन्वति यत्र वृत्ते । घत्ते समुत्तेजितशातकुम्भकुम्भप्रभां कांचन काञ्चनाद्रिः ॥ ३६ ॥ सम्यक्त्वपाथेयमवाप्यते चेदजुरतदसादपवर्गमार्गः । इतीव लोके निगदत्युदस्तशैलेन्द्रहस्ताङ्ग्रिलसंज्ञ्या यः ॥ ३७ ॥ पातुं बहिर्मारुतमङ्कसुप्तरुक्ष्मीलसत्कुङ्कमपङ्कपीतः । यदन्तरुद्भिद्य महीमहीनामभ्युत्थितो नाथ इवास्ति मेरुः ॥ ३८॥ चकास्ति पर्यन्तपतत्पतंगे यत्राम्बरं दीप इवोपरिष्टात् । कयापि शृङ्गायघनाञ्जनानां जिघृक्षया पात्रमिव प्रदत्तम् ॥ ३९ ॥ द्यावाप्टथिच्योः पृथुरन्तरे यः कृतस्थितिः स्थूलरथाङ्गकान्त्योः । युगानुकारिध्रुवमण्डलश्रीरूम्बों रथस्याक्ष इवावभाति ॥ ४०॥ तद्दक्षिणं भारतमस्ति तस्य क्षेत्रं जिनेन्द्रागमवारिसेकात् । स्वर्गादिसंपत्फलशालि यत्र निष्पद्यते पुण्यविशेषसस्यम् ॥ ४१ ॥ यत्सिन्धुगङ्गान्तरवर्तिनोच्चेः शैलेन भिन्नं विजयार्थनाम्ना । भारेण रुक्ष्म्या इव दुर्वहेन वभूव पद्खण्डमखण्डशोभम् ॥ ४२ ॥ तत्रार्यसण्डं त्रिदिवात्कथंचिच्युतं निरालम्यतयेव सण्डम् । ललामवन्मण्डयति खकान्त्या देशो महानुत्तरकोशलाख्यः ॥ ४३ ॥ अँनेकपद्माप्सरसः समन्ताद्यसिन्नँसंख्यातहिरण्यगर्भाः ।

<sup>9.</sup> जनमते स्थेचन्द्री नक्षत्राणि च द्विगुणानि सन्ति 'द्वी द्वी रवीन्दू भगणी च तद्वदेकान्तरी ताबुदयं मजेताम् । यद्बुवन्नेवमनम्यराया व्यविम्यतस्वान्प्रति युक्तियुक्तम् ।' इति सिद्धान्तिशरोमणी गोलाध्याये श्रीभास्कराचार्यः. २. अने-कानि पद्मयुक्तानि जलतदागानि येषु, खर्गे च पद्मा लक्ष्मीः, अप्सरसो रम्भायाः. ३. असंख्यातं हिरण्यं सुवर्णं गर्भे येपाम्, हिरण्यगर्भद्य द्वारा.

٠ تو

अनन्तपीताम्बरधामरम्या श्रामा जयन्ति त्रिदिवप्रदेशान् ॥ १४ ॥ यन्नप्रणालीचषकेरजसमापीय पुण्डेक्षरसासवीधम् । मन्दानिलान्दोलितशालिपूर्णा विघूर्णते यत्र मदादिवोवी ॥ १५ ॥ विस्तार्य तारा रमसान्निशि चौः पुनः पुनर्यद्दिवसे प्रमार्ष्टि । उत्पृण्डरीकैः किल यत्सरोभिः सं लब्धसाम्य तदमन्यमाना ॥ ४६ ॥ उँत्पालिकाभ्रुस्तिमितैस्तडागचक्षुःसहस्रीरेव विसायेन। यद्वेभवं भूरपि वीक्ष्य धत्ते रोमाञ्चमुद्यत्कलमच्छलेन ॥ ४७ ॥.. जनैः प्रतिग्रामसमीपमुचैः कृता बुँषाव्यैर्वरघान्यकृटाः । यत्रोदयास्ताचलमध्यगस्य विश्रामशैला इव मान्ति भानोः ॥ ४८ ॥ नीरान्तराचप्रतिमावतारास्तरङ्गिणीनां तरवस्तटेषु । विभान्ति यत्रोध्र्वगतार्कतापात्कृतप्रयता इव मज्जनाय ॥ ४९ ॥ सस्यस्थलीपालकवालिकानामुल्लोलगीतश्रुतिनिश्चलाङ्गम् । यत्रेणयूथं पथि पान्थसार्थाः संहेप्यलीलामयमामनन्ति ॥ ५० ॥ आस्कन्धमृज्वी तदनल्पपत्रप्रसूनशाखावलया द्रुमाली। मयूरपत्रयथितातपत्रश्रीयेस्य देशाधिपतित्वमाह ॥ ५१ ॥ यत्रालिमाला स्थलपङ्कजानां सौरभ्यलोमादमितो अमन्ती । विभाति लोलाध्वगलोचनानां वन्धाय सिद्धायसशृङ्खलेव ॥ ५२ ॥ यं तादृशं देशमपास्य रम्यं यत्क्षारमव्धि सरितः समीयः । वम्व तेनैव जडाशयानां तासां प्रसिद्धं किल निम्नगात्वम् ॥ ५३ ॥

<sup>9.</sup> पीतमम्बरं यैस्तादशैधीमभी रम्याः. असंख्येरअंकपप्रासादैः शोभमाना इत्यर्थः. स्वर्गे च पीताम्बरस्य विष्णोधीम. २. तढागस्य समन्ताजलबन्धनार्थं निर्मितो मृत्कृटः. ३. वृपो धर्मस्तद्युक्ताः पुरुषा मार्गमध्ये पान्यविश्रमार्थं स्थलानि कुवन्ति।

भूकण्ठलोठन्नवपुण्डरीकसम्बन्धुरा गोधनधोरणी या । सा यस्य दिङ्गण्डलमण्डनाय विस्तारिणी कीर्तिरिवावभाति ॥ ५४ ॥ कल्पद्रुमान्कल्पितदानशीलाञ्जेतुं किलोत्तालपतत्रिनादैः । आहूय दूराद्वितरन्ति वृक्षा फलान्यचिन्त्यानि जनाय यंत्र ॥ ५५ ॥ तत्रास्ति तद्बुपुरं पुरं यहूारस्थलीतोरणवेदिमध्यम् । अलंकरोत्यर्कतुरंगपङ्किः कदाचिदिन्दीवरमालिकेव ॥ ५६ ॥ मुक्तामया एव जनाः समस्तास्तास्ताः स्त्रियो या नवपुप्परागाः । वैंजं द्विपां मूर्धि नृपोऽपि यस्य वितन्वते नाम विनिश्चितार्थम्॥५०॥ भोगीन्द्रवेश्मेदमिति प्रसिद्धा यद्वप्रवेपः किल पाति शेपः । तथाहि दीर्घान्तिकदीर्घिकास्य निर्मुक्तनिर्मोकनिमा विभाति ॥ ५८॥ समेत्य यसिन्मणिवद्धभूमौ पौराङ्गनानां प्रतिविम्बदम्भात् । मन्ये न रूपामृतलोलुपाक्ष्यः पातालकन्याः सविधं त्यजन्ति ॥ ५९ ॥ पासादशृङ्गेषु निजपियार्त्या हेमाण्डकप्रान्तमुपेत्य रात्रौ । कुर्वन्ति यत्रापरहेमकुम्भअमं द्याङ्गाजलचकवाकाः ॥ ६० ॥ शुआ यदअंलिहमन्दिराणां लया ध्वजायेषु न ताः पताकाः । किं तु त्वचो घट्टनतः सितांशोनों चेत्किमन्तर्वणकालिकास्य ॥ ६१ ॥ कृताप्यधो भोगिपुरी कृतोऽभ्देंहीनभूपेत्यतिकोपकम्प्रम् । यज्ञेतुमेतामिव खाँतिकाम्भरछायाछरात्कामित नागरोकम् ॥ ६२ ॥ संक्रान्तविम्वः सवदिन्दुकान्ते नृपालये पाहरिकैः परीते । हृताननश्रीः सुदृशां चकास्ति काराधृतो यत्र रुद्धिवेन्दुः ॥ ६३ ॥ विभाति रात्रौ मणिकुद्दिमोर्ची संजातताराप्रतिमावतारा । दिदक्षया यत्र विचित्रभूतेरुतानिताक्षीव कुतूह्लैन ॥ ६४ ॥

१. नीरोगाः; मीकिकप्रचुराश्व. २. पुष्परागी मणिमेदः; (श्लीपही तु ) मपुषि शरीरेऽरागा रागरहिता न. ३. वजमशनिः; हीरकथ. ४. बहुभूषणयुक्ता; (पही ) अहीनामिनः सर्पराजः. ५. परिखा.

हिंडिनिमेषा चुसदां पतन्ती दोषाय मा भूदिति यस्य राज्या । उत्तार्यते मूर्धि जितामरस्य नीराजनापात्रमिवेन्दुविम्बम् ॥ ६५ ॥ दन्दह्ममानागुरुधूमवर्तिप्रवर्तिते व्योम्नि घनान्धकारे । सौंघेषु यत्रोध्वीनिविष्टहेमकुम्भप्रभा भाति तिङ्क्तेव ॥ ६६ ॥ यत्रोचकेश्चेत्यनिकेतनानां कृटस्थलीकृत्रिमकेसरिभ्यः। रात्रिंदिवं भीत इवान्तरिक्षे आम्यत्युपात्तैकमृगो मृगाङ्कः ॥ ६७ ॥ यत्रोचहर्म्येषु पतत्सपद्मव्योगापगापूरसहस्रशङ्काम् । वितन्वते काञ्चनकुम्भशोभासंभाव्यमानाः सितवैजयन्त्यः ॥ ६८ ॥ यंत्रारमगर्भोज्ज्वलवेरमभित्तिप्रभाभिराकान्तनभत्तलाभिः । दिवापि वापीपुलिने वराकी रात्रिअमात्ताम्यति चक्रवाकी ॥ ६९ ॥ मरुचलकेतुकराङ्गुलीभिः संतर्जितानीय सिपेविरे यत्। अतुच्छशाखानगरच्छलेन चतुर्दिगन्ताधिषपत्तनानि ॥ ७० ॥ रताण्डकैः ग्रुत्रसहस्रकूटान्याभान्ति यस्मिञ्जिनमन्दिराणि । तद्रष्टुमुर्वीतलनिर्गताहिमत्री कृतानीव वपूंपि हपीत् ॥ ७१ ॥ उदेति पातालतलाखुघायाः सिरासहस्रं सरसीपु यत्र । मन्ये ततस्तासु रसाधिकत्वं मुञ्जत्युपान्तं न च भोगिवर्गः ॥ ७२ ॥ मन्थाचलामूलविलोडितान्तर्रुव्येकसत्कौस्तुभदृष्टसारः । रताकरः स्याज्जलघिः कुतस्तंत्सेवेत नैतत्परिखामिपाचेत् ॥ ७३ ॥ इतीव भाःस्तम्भितकौस्तुमानां स्तृपात्रिरूप्य ज्वलतां मणीनाम्। आक्रीडशैलानिव यत्र लक्ष्म्याः प्रत्येति दूरापणिकोऽपि लोकः ७४ (युग्मम्) पदे पदे यत्र परार्थनिष्ठा रसस्थितिं कामपि नाटयन्त्यः । वाचः कवीनामिव कस्य नोचैश्चेतोमुदं कन्दरुयन्ति वेश्याः ॥ ७५ ॥

१. अश्मगर्भो हरिन्मणिः

संगीतकारम्भरसन्मृदङ्गाः कैलासभासो वलभीनिवेशाः। वृन्दानि यत्र ध्वनदम्बुदानामनम्बुशुआणि विडम्बयन्ति ॥ ७६ ॥ रणज्ज्ञणत्किङ्किणिकारवेण संभाष्य यत्राम्बरमार्गखिन्नम् । मरुचलत्केतनतालवृन्तैईर्म्यांवली वीजयतीव मित्रम् ॥ ७७ ॥ हारावलीनिर्झरहारि तुङ्गमवाप्य कान्तास्तनशैलदुर्गम्। यत्र त्रिनेत्रादिप निर्विशङ्कः शङ्के सारो भूत्रयदुर्धरोऽभृत् ॥ ७८ ॥ केरोपु भङ्गस्तरलत्वमक्ष्णोः सरागता केवलमोष्ठयोश्य । मुक्त्वा तदास्यं सुदृशां न यत्र दोषाकरच्छायमवैमि किंचित् ॥ ७९ ॥ रात्रौ तमःपीतसितेतराइमवेदमाय्रभाजामसितां शुकानाम् । स्त्रीणां मुखैर्यत्र नवोदितेन्दुमालाकुलेव कियते नमःश्रीः ॥ ८० ॥ मद्वाजिनो नोर्ध्वधुरा रथेन प्राकारमारोडुममुं क्षमन्ते । इतीव यल्रङ्मयितुं दिनेशः श्रयत्यवाचीमथ चाप्युदीचीम् ॥ ८१ ॥ नीलाइमलीलावलभीपु जालव्यालम्बमानैर्निशि चन्द्रपादैः। प्रतारिता यत्र न मुग्धवध्वो हारावचूलेष्वपि विश्वसन्ति ॥ ८२ ॥ उपर्युपारूढवधूमुखेन्दूनुदीक्ष्य मन्दाक्षमुपैति नूनम् । यत्रोचसौधोचयचूलिकाभ्यो नम्रीभवन्निन्दुरतः प्रयाति ॥ ८३ ॥ पालेयशैलेन्द्रविशालशालशोगीसमालम्बितवारिवाहम् । विराजते निर्जरराजधानीमुङ्गीय यज्जेतुमिवात्तपक्षम् ॥ ८४ ॥ अगुरुरिति सगन्धिद्वयभेदे प्रसिद्धिः सततमंविभवोऽपि प्रेक्ष्यते मेप एव। फलसमयविर्रेद्धा यत्र वृक्षानपास्य कचिदपि न कदाचित्केनचित्केऽपि दृष्टाः ॥ ८५॥

१. लोकत्रयजित्वरः. २. श्रोणी मध्यभागः. ३. अविभवो विभवरहितः; (पह्ने) अविभेषस्तदुरपजः. ४. गृसपह्ने विभिः पित्तभी रुद्धाः

अन्तःस्थितप्रथितराजविराजमानो
यः प्रान्तभ्वलयिता प्रथुसालबन्धः ।
प्रत्यर्थिनाशिपशुनः परिपूर्णमूर्तेरिन्दोरुदारपरिवेष इवावभाति ॥ ८६ ॥
इति महाकविश्रीहरिचन्द्रविरचिते धर्मशर्माभ्युदये महाकाव्ये प्रथमः सर्गः ।

### द्वितीयः सर्गः ।

अभूद्येक्ष्वाकुविशालवंशभूः स तत्र मुक्तामयविश्रहः पुरे । नृपो महासेन इति खमेव यः कुलं द्विषन्मूर्धमदोऽप्यमूषयत् ॥ १ ॥ गतेऽपि हग्गोचरमत्र शत्रवः स्त्रियोऽपि कंदैर्पमपत्रपा द्धुः। किमृद्धतं तद्धतपञ्चसायके यदद्रवन्संगैरसंगताः क्षणात् ॥ २ ॥ न केवलं दिग्विजये चलचम्भरअमद्भवलयेऽस्य जङ्गमैः। श्रिताहितत्राणकळङ्कशङ्कितैरिव स्थिरैरप्युदकम्पि भूधेरैः ॥ ३ ॥ तदुङ्गरूपामृतमिक्षभाजनैर्यहच्छ्यासेचनकं पपुः स्त्रियः । प्रमातुमन्तस्तदपारयन्मनाब्धुदश्चदम्भानिरगादिवाङ्गतः ॥ ४ ॥ कुलेऽपि किं तात तवेदशी स्थितिर्यदात्मजा श्रीने सभाखपि त्यजेत् । तदङ्कलीलामिति कीर्तिरीप्येया ययानुपालन्धुमिवास्य वारिधिम् ॥ ५ ॥ त्तदा तद्तुङ्गतुरंगमकमप्रहारमज्जन्मणिशङ्कसंहताम् । च भृरिवाघाविधुरोऽप्यपोहितुं प्रगल्भतेऽचापि महीमहीश्वरः ॥ ६ ॥ विभान्त्यमी शत्रुनिमज्जनोत्थितास्तदादि तस्यासिजलस्य विन्दवः। न तारका च्योन्नि कुतोऽन्यथा भवेज्ज्ञपः कुलीरो मकरश्च तासपि ॥७॥

शत्रवः कं दर्पमिमानम्, पत्रं वाहनं पान्तीति पत्रपाः, न पत्रपाः अप-त्रपाः, वाहनरहिता इत्यर्थः; श्रियथापगतत्रपाः सत्यः कंदर्पं कामं दधः. २. स-इरसं गताः; संगर-संगताः. ३. 'तदासेचनकं तृप्तेनांस्त्यन्तो यस्य दर्शनात्'.

वितीर्णमसम्यमनेन संयुगे पुनः कृतो रुव्धमितीव कोतुकात । स कस्य पृष्ठं न नतारिभृभुजः करायसंस्पर्शमिपाद्वयलोकयत्न। ८॥ न मन्निणस्तन्नजुषोऽपि रक्षितुं क्षमाः खमेतद्भुंजगादसेः कचित्। इतीव भीताः शिरसि द्विपो दधुस्तदङ्गिचञ्चन्नखरत्नमण्डरुम् ॥ ९ ॥ अतुच्छमच्छाद्यमहो महस्विनां पयोदकाले तदसो समुद्यते । नवाम्बुधाराविनिपातजर्जरेने राजहंसैने पलायितुं जवात् ॥ १० ॥ ः समुल्लसत्वज्ञरुतापहस्तितक्कमं धरित्री समवाप्य तद्भुजम् । विषामिगर्भेः श्वसितैरिवाकुला मुमोच मैत्रीं फणिचक्रवर्तिनः ॥ ११ ॥ नियोज्य कर्णीत्पलवज्जयश्रिया कृपाणमस्योपगमे समिद्धहे । प्रतापदीपाः शमिता विरोधिनामहो सल्ज्जा नवसंगमे स्त्रियः ॥ १२ ॥ असक्तमाकारनिरीक्षणाद्पि क्षणाद्मीष्टार्थकृतार्थितार्थिनः । कुतश्चिदातिथ्यमियाय कर्णयोर्न तस्य देहीति दुरक्षरद्वयम् ॥ १३ ॥ उपासनायास्य वलाभियोगतः प्रकम्पमानाः कुलपर्वता इव । समाययुर्द्वारि मदाम्बुनिर्झराः क्षितीश्वरोपायनमत्तदन्तिनः ॥ १४ ॥ निपीतमातङ्गघटाप्रशोणिता हठावगूढा सुरतार्थिभिभेटैः । किल प्रतापानलमासदर्संमित्समृद्धमस्यासिलतात्मशुद्धये ॥ १५ ॥ ततः श्रुताम्भोनिधिपारदश्वनो विशङ्कमानेव पराभवं तदा । विशेषपाठाय विधृत्य पुस्तकं करात्र मुख्यत्यधुनापि भारती ॥ १६॥ वभुरतदस्राहतदन्तमण्डलात्समुच्छलन्तो हतभुकणाः क्षणम् । .सरक्तवान्ता वरवैरिवारणव्रजस्य जीवा इव संगराजिरे ॥ १७॥

१. भुजं प्राप्तातः (पहे ) सर्पात्. २. मातप्तपटा इस्तिसमृहः; (पहे ) मातप्तपटखण्डालकुम्भः. ३. देवत्वार्थिभिः; (पहे ) निधुवनार्थिभिः. ४. समिति युद्ध समृद्धम्; (पहे ) समिद्धिः काष्टैः.

श्रुतं च शीलं च वलं च, यत्रयं स सर्वदौदार्यगुणेन संद्यत् । चतुप्कमापूरयति सा दिग्जयप्रवृत्तकीर्तेः प्रथमं सुमङ्गलम् ॥ १८॥ तदीयनिस्त्रिशलसिद्धंतुदे बलादिलैत्युद्यतराजमण्डलम् । निमज्य घारासिलेले खेंमुचकैर्ददुर्द्धिजे भैयः प्रविभन्य विद्विषः ॥ १९॥ उद्क्वकां वनिताखभावतो विभाव्य विसम्भमधारयन्निव । व्यशिश्रणद्वैरिकुलाह्मलाह्नां खसंमतेभ्यो वहिरेव स श्रियम् ॥ २० ॥ विदारितारिद्विपगण्डमण्डलीसमुह्नलङ्गोलशिलीमुखच्छलात् । कचेषु खङ्गः कमिंकरीमिव कुधा चकर्षास्य जयश्रियं रणे ॥ २१ जगत्रयोत्तंसितभासि तद्यशःसमग्रपीयूषमयूखमण्डले । विज्म्भमाणं रिपुराजदुर्यशो वभार तुच्छेतरलाञ्छनच्छविम् ॥ २२ ॥ वमन्नमन्दं रिपुवर्मयोगतः स्फुलिङ्गजालं तदसिस्तदा वभौ । वपन्निवास्म्जलसिक्तसंगरिक्षतौ प्रतापद्धमवीजसंततिम् ॥ २३ ॥ अवासवाञ्छाभ्यधिकार्थसंपदोत्रतेषु संक्रान्त इवानुजीविषु । मदस्य लेशोऽपि न तस्य कुत्रचिन्महाप्रभुत्वेऽपि जनैरदृश्यत ॥ २४ ॥ द्विपत्य काँलो धेवलः क्षमाभरे गुणेषु रक्तो हैरितः प्रतापवान् । जनेक्षणैः पीतं इति द्विषां व्यधादनेकवर्णोऽपि विर्वर्णतामसौ ॥ २५ ॥ प्रतापवहाँ किल दीपिते ककुप्करीन्द्रभस्राकरफूत्कृतानिलैः। स कैांचनामां केटकं जगतपुटे द्धानमावर्तयति सा विद्विपाम् ॥ २६ ॥ अवापुरेके रिपवः पयोनिषेः परे तु वेलां वलिनोऽस्य मृभुजः । ततोऽस्य मन्ये न कुतोऽप्यपूर्यत प्रचण्डदोर्विकमकेलिकौतुकम्॥ २०॥

१. चपसमूहम्; चन्द्रविम्बं च. २. आत्मानम्; धनं च. ३. पक्षिभ्यः; ब्राह्मणेभ्यश्व. ४. कृष्णवर्णः; यमश्च. ५. शुक्रः; व्रपमश्च. ६. हरिहर्णः; इन्द्राच. ७. पीतवर्णः, सादरमवलोकितयः ८. वर्णरहितत्वम्; नीचत्वं च. ९. कांचन अनिर्वचनीयां शोमाम्; सुवर्णकान्ति च. १०. सैन्यम्; कङ्कणं च.

भयातुरत्राणमयीमनारतं महाप्रतिज्ञामधिरूढवानिव । न भूरिशङ्काविधुरे रिपावपि कचित्तदीयासिरचेष्टताहितम् ॥ २८ ॥ स कोऽपि चेदेकतमेन चेतसा क्षमेत संचिन्तयितुं फणीश्वरः। तदा तदीयान्रसनासहस्रभृद्धणानिदानीमपि किं न वर्णयेत् ॥ २९ ॥ निशासु नूनं मलिनाम्बरिश्वतिः प्रगल्भकान्तासुरते द्विजक्षतिः । यदि किंपः सर्वविनाशसंस्तवः प्रमाणशास्त्रे परमोहसंभवः ॥ ३० ॥ धनुर्धराणां करवालशून्यता हिरैण्यरेतस्यविनीतता स्थिता । अभ्ज्ञगद्धि अति तत्र केवलं गुणच्युतिर्मार्गण एव निश्चलम्।।३१॥(युग्मम्) निरञ्जनज्ञानमरी चिमालिनं जिनेन्द्रचन्द्रं द्धतः प्रमोदतः । न तस्य चेतस्यखिरुक्षमापतेस्तमोऽवकाशः क्षणमप्यरुक्ष्यत ॥ ३२ ॥ मेंहानदीनोऽप्यजडाशयो जगत्यनप्टसिद्धिः परमेश्वरोऽपि सन् । वभूव रैं।जापि निकारकारणं विंभावरीणामयमद्भुतोदयः ॥ ३३ ॥ तरङ्गिताम्भोधिदुकूलशालिनीमखर्वपूर्वीपरपर्वतस्तनीम्। वरोरुदेशे स निधाय कोमलं करं बुभोजकवधूमिव क्षितिम् ॥ ३४ ॥ अथास्त पत्नी निखिलावनीपतेर्वभूव नाम्ना चरितैश्च सुव्रता । स्थितेऽवरोधे प्रचुरेऽपि या प्रभोरभृत्सुधांशोरिव रोहिणी प्रिया ॥ ३५ ॥ सुधासुधारिक्ममृणालमालतीसरोजसाँरिव वेधसा कृतम्। शनैः शनैर्मोग्ध्यमतीत्व सा दधौ सुमध्यमा मध्यममध्यमं वयः ॥ ३६ ॥ सारेण तस्याः किल चारुतारसं जनाः पिवन्तः शरजर्जरीकृताः । स पीतमात्रोऽपि कुतोऽन्यथागलत्तदङ्गतः स्वेदजलच्छलाद्वहिः ॥ ३७ ॥

१. व्याकरणप्रसिद्धस्य प्रत्ययविशेषस्य. २. परम-ऊद्दः परमाह. ३. हिरण्यरेता अग्निः स एव अविना तद्वाहनभूतेन मेपेण नीयते नान्यः कथनाविनीतः शीलरहितः. ४. महान्-अदीनः; महा-नदी-इनः. ५. अष्टतिद्धिरहितः: (पहे) न नष्टा सिद्धियस्य सः. ६. चन्द्रोऽपि. ७. रात्रीणाम्; (पहे) अरीणां शत्रूणां विभी स्वामिनिः

इतः प्रभृत्यम्य न ते मुखाम्बुजिश्रयं हरिप्येऽहमितीव चन्द्रमाः । प्रतीतयेऽस्याः सकुटुम्बको नखच्छलेन साध्व्याश्चरणात्रमसृशात् ॥३८॥ प्रयाणलीला जितराजहंसकं विशुद्धपार्षण विजिगीषुविस्थितम् । तदङ्किमालोक्य न कोपदण्डभाग्मियेव पद्मं जलदुर्गमत्यजत् ॥ ३९॥ सुवृत्तमप्याप्तजडोरुसंगमं तदीयजङ्घायुगलं विलोमेताम् । तथा द्यावप्यनुयायिनं जनं चकार पञ्चेषुकदर्थितं यथा ॥ ४० ॥ उदञ्चदुचैःस्तनवप्रशालिनस्तदङ्गकंदर्पविलासवेश्मनः । वरोरुयुग्मं नवतप्तकाञ्चनप्रपञ्चितस्तम्भनिमं व्यराजत ॥ ४१ ॥ जंड गुरूकृत्य नितम्बमण्डलं सारेण तस्याः किल शिक्षितं कियत् । तथाप्यहो परयत सर्वतोऽसुना बुधाधिपानामपि खण्डितो मदः ॥ ४२ ॥ गभीरनाभिह्दमञ्जदुद्ध्ररसारप्रभिन्नद्विपगण्डमण्डलात् । समुचलन्तीय मधुत्रताविलर्वमौ तदीयोदररोममञ्जरी ॥ ४३ ॥ सुहत्तमावेकत उन्नती स्तनी गुरुर्नितम्बोऽप्ययमन्यतः स्थितः । कथं भजे कान्तिमितीव चिन्तया ततान तन्मध्यमतीव तानवम् ॥ ४४ ॥ सती च सौन्दर्यवती च पुंवरपस्थ साक्षादियमेव भूत्रये। इतीव रेखात्रयमक्षंतसायो विधिश्वकारात्र विश्वत्यच्छलात् ॥ ४५ ॥ गुरोर्नितम्बादिह कामिकं गतः स नाभितीर्थं प्रमथेशनिर्जितः । समुल्लसल्लोमलतारुरुच्छविः सारस्रिदण्डं त्रिवलिच्छलाह्घौ ॥ ४६ ॥ कृतौ न चेत्तेन विरिच्चना सुधानिधानकुम्भौ सुदृशः पयोधरौ । तदङ्गलमोऽपि तदा निगद्यतां स्मरः परासुः कथमाशु जीवितः ॥ ४७ ॥ सुरसवन्तीकनकारविन्दिनीमृणारुदण्डाविव कोमरो भुजो । करों तद्ये ग्रुचिकङ्कणाङ्कितौ व्यराजतामव्जनिभो च सुभ्रुवः ॥ ४८ ॥

१. लोमरहितलम्; वैपरीलं च.

२ सर्गः]

सपाञ्चजन्यः कररुवमकङ्कणप्रमोल्वणः स्याद्यदि कैटमद्विषः स्फरित्ररेखं किल कण्ठकन्दलं तदोपमीयेत न वा नतमुवः 11 28 ।। कपोलहेतोः खलु लोलचक्षुपो निधिर्व्यधात्पूर्णसुधाकरं द्विधा । विलोक्यतामस्य तथाहि लाञ्छनच्छलेन पश्चात्कृतसीवनत्रणम् ॥ ५०॥ प्रवालविम्वीफलविद्धमाद्यः समा वभृवः प्रभयेव केवलम् । रसेन तस्यास्त्वधरस्य निश्चितं जगाम पीयूषरसोऽपि शिप्यताम् ॥ ५१॥ अनादरेणापि सुधासहोदरीमुदीरयन्त्यामविकारिणीं गिरम्। हियेव काष्ट्रत्विमयाय वहाकी पिकी च कृष्णत्वमधारयत्तराम् ॥ ५२ ॥ ललाटलेखाशकलेन्दुनिर्गलखुधोरुधारेव धनत्वमागता । तदीयनासा द्विजरत्नसंहतेस्त्रलेव कान्त्या जगद्प्यतोल्यत् ॥ ५३ ॥ जितासादुत्तंसमहोत्पलैर्युवां क याथ इत्यध्वनिरोधिनोरिव । उपात्तकोपे इव कर्णयोः सदा तदीक्षणे जग्मतुरन्तशोणताम् ॥ ५१ ॥ इमामनालोचनगोचरां विधिर्विधाय सृष्टेः कलशार्पणोत्युकः । लिलेख वक्त्रे तिलकाङ्कमध्ययोर्भुवोर्मिषादोमिति मङ्गलाक्षरम् ॥ ५५ ॥ उदीरिते श्रीरतिकीर्तिकान्तिभः श्रयाम एतामिति मौनवान्विधः । लिलेख तस्यां तिलकाङ्कमध्ययोध्चेवोमिंपादोमिति संगतोत्तरम् ॥ ५६॥ कपोललावण्यमयाम्बुपल्वले पतत्सतृष्णाखिलनेत्रपत्रिणाम् । महाय पाशाविव वेघसा कृतो तदीयकर्णो पृथुलांसचुम्बिनौ ॥ ५७ ॥ सारेण कालागुरुपत्रविष्ठवल्ललाटलेखामिपतो नतभुवः। अशेपसंसारविशेपकेर्गुणैर्जगत्रये पत्रमिवावलियतम् ॥ ५८ ॥ अनिन्ददन्तद्युतिफेनिलाधरप्रवालशालिन्युरुलोचनोत्पले । तदास्यलावण्यसुधोदधौ वभुस्तरङ्गभङ्गा इव भङ्गरालकाः ॥ ५९ ॥ तदाननेन्दोरिधरोहिता तुलां मृगाङ्क चित्तेऽपि न लिज्जतं त्वया । यतोऽसि कस्तत्र पयोधरोन्नतौ स मूढ यत्राभ्यधिकं व्यराजत ॥ ६० ॥

समयसौन्दर्यविधिद्विषो विधेर्घुणाक्षरन्यायवशादसावभूत् । त्तदास्य जाने निपुणत्वमीदशीमनन्यरूपां कुरुते यदापराम् ॥ ६१ ॥ सरस्ततीवार्थमनिन्यलक्षणा गुणान्विता चापलतेव धन्विनम् । विमेव भाखन्तमतीव निर्मला तमेकमूपालमलंचकार सा ॥ ६२ ॥ अथैकदान्तःपुरसारसुन्दरीशिरःस्रजं तामवलोक्य तत्पतिः । इति स्थिरोत्तानितनेत्रमर्थिनामचिन्त्यचिन्तामणिरप्यचिन्तयत् ॥ ६३ ॥ चकार यो नेत्रचकोरचन्द्रिकामिमामनिद्यां विधिरन्य एव सः । कुतोऽन्यथा वेदैनयान्वितात्ततोऽप्यभृदमन्दद्युति रूपमीदृशम् ॥ ६४ ॥ द्वमोत्पलात्सौरभमिक्षुकाण्डतः फलं मनोज्ञां मृगनाभितः प्रभाम् । विधातुमस्याः इव सुन्दरं वपुः कुतो न सारं गुणमाददे विधिः ॥६५॥ वपुर्वयोवेषविवेकवाग्मिताविलासवंशत्रतवैभवादिकम्। समस्तमप्यत्र चकास्ति तादशं न यादशं व्यस्तमपीक्ष्यते कचित् ॥६६॥ न नाकनारी न च नागकन्यका न च प्रिया काचन चक्रवर्तिनः। अभृद्भविप्यत्यथवास्ति साध्विमां यदङ्गकान्त्योपिममीमहे वयम् ॥६७॥ असारसंसारमरुखलीश्रमक्कमार्त्तहन्नेत्रपतश्चिणां सुदे । मृगीदशः सिक्त इवामृतष्ठवैरहो प्रवृद्धो नवयौवनद्रुमः ॥ ६८॥ फरूं तथाप्यत्र यथर्तुगामिनः सुताह्नयं नोपलभामहे वयम् । अनन्यसक्तावनिभारखिन्नवन्निरन्तरं तेन मनो दुनोति नः ॥ ६९ ॥ सहस्रधा सत्यपि गोत्रजे जने सुतं विना कस्य मनः प्रसीदति । अपीद्धताराग्रहगर्भितं भवेद्दते विधो वर्यामलमेव दिङ्गुखम् ॥ ७० ॥ न चन्दनेन्दीवरहारयप्टयो न चन्द्ररोचींपि न चामृतच्छटाः। सुताङ्गसंस्पर्शसुखस्य निस्तुरुां करामयन्ते खलु पोडशीमपि ॥ ७१ ॥

१. सरस्वती; पीडा च. २. कर्णिकारपुष्पात्. ३. स्यामलम्.

असावनालोक्य कुलाङ्करं मम स्वभोगयोग्याश्रयभङ्कराङ्किनी । विशोपयत्युच्छ्वसितेरसंशयं मदन्वयश्रीः करकेलिपङ्कजम् ॥ ७२ ॥ नभो दिनेशेन नयेन विक्रमो वनं मृगेन्द्रेण निशीशमिन्दुना । प्रतापलक्ष्मीवलकान्तिशालिना विना न पुत्रेण च भाति नः कुलम् ॥७३॥ क यामि तिकं नु करोमि दुष्करं सुरेश्वरं वा कमुपैमि कामदम् । इतीष्टचिन्ताचयचक्रचालितं कचिन्न चेतोऽस्य वमृव निश्चलम् ॥७४॥

इत्थं चिन्तयतोऽथ तस्य नृपतेः स्फारीभवच्छुपो निर्वातिस्तिमितारिवन्दसरसीसोन्दर्यमुद्रामुपः । कोऽप्युचत्पुलकाङ्करः प्रमदत्रैः सिक्तश्च नेत्राम्बुभिन

वीजावाप इवाप वाञ्छिततरोरुद्यानपालः सं तम् ॥ ७५ ॥ अथ सं देण्डधरेण निवेदितो विनयतः प्रणिपत्य सभापतिम् । दुरितसंविदनध्ययनं सुधीरिति जगाद सुधास्त्रिपताक्षरम् ॥ ७६ ॥ राकाकामुकविद्दगम्बरपथालंकारभूतोऽधुना

राकाकामुकवाद्द्गम्बरपथालकार्मूताऽधुना वाह्योद्यानमवातरद्रहपथात्कश्चिन्मुनिश्चारणः ।

यत्पादप्रणयोत्सवात्किमपरं पुप्पाङ्करच्छदाना

वृक्षेरप्यनपेक्षितात्मसमयेः क्ष्मापाल रोमाञ्चितम् ॥ ७७ ॥ कीडाशेलप्रस्थपद्मासनस्थरतत्त्वाभ्यासेः स प्रचेता इतीदम् । नामाख्यातं पार्श्ववर्तिव्रतीन्द्रेः कुर्वजास्ते तत्र संस्त्रितार्थम् ॥७८॥

इत्याकसिकविसायां कलयतस्तसात्क्रमच्छेदिनीं

ज्योत्स्नावद्यतियामिनीशविषयां वार्तामवार्तोत्सवाम् । दम्यामिन्दुमणीयितं करयुगेणाम्भोजलीलायितं पारावारजलायितं च परमानन्देन राज्ञस्तदा ॥ ७९ ॥

इति महाकविश्रीहारेचन्द्रविरचिते धर्मशर्माभ्युद्ये महाकाच्ये द्वितीयः नर्गः ।

१. प्रतीहारेण.

२ घ० श०

तृतीयः सर्गः ।

🤼 अथोत्थाय नृपः पीठाद्वानुः पूर्वाचलदिन । साघोः प्रैचेतसस्तस्य दिशं प्राप्य ननाम सः ॥ १ ॥ स तसी वनपालाय ददौ तोपतरोः फलम् । मनोरथलताबीजपाभृतस्येव निष्कयम् ॥ २ ॥ अज्ञामिव पुरि क्वेशनिप्कासनपटीयसीम् । मुनीन्द्रवन्दनारम्भभेरीं प्रादापयत्रुपः ॥ ३ ॥ व्यानशे ककुभत्तस्याः कादम्बन्या इव ध्वनिः। उत्कयन्त्रिर्भरानन्द्रमेद्ररान्पौरकेकिनः ॥ १ ॥ चन्दनसासकैर्हास्यं लासमप्युलसद्भुजैः। पुप्पोत्करैश्च रोमाञ्चं पुरमप्याददे तदा ॥ ५ ॥ अमान्त इव हम्येभ्यस्तदा गमनसंमदात्। पौराः प्रथितनेपथ्याः स्रेभ्यः स्रेभ्यो विनिर्ययुः ॥ ६ ॥ वहिस्तोरणमागत्य रथाश्वेभनिपादिनः। द्ता इवार्थसंसिद्धेस्तमुदैक्षन्त पार्थिवाः ॥ ७ ॥ दिगम्बरपद्यान्तं राजापि सह कान्तया । 📜 प्रतस्थे रथमास्थाय प्रभया भानुमानिव ॥ ८ ॥ नुपाः संचारिणः सर्वे तमाविष्कृतसात्त्विकम् । मुनीन्द्रवहनारूढं रसं भावा इवान्वयुः ॥ ९ ॥ सँज्ञालकानसौ तत्र मैतवारणराजितान् । गृहानिव नृपान्प्रेक्ष्य पिप्रिये प्रान्तवर्तिनः ॥ १० ॥

प्रचेतोनामकस्य यतेः; (पक्षे) प्रचेतसो वरुणस्य दिशं पश्चिमाम्. २. सज्ज-सलकान् : सत्-जालकान्. जालको गवाकः. ३. 'उक्तो मतवारणस्तु प्रभिन्नक-टकुझरे । क्षीवं प्रसादवीयीनां कुन्दगृक्षगृताविष ॥' इति नेदिनी.

पागेवं जग्मुरुद्यानं सेवाक्षणविचक्षणाः । फलपुप्पाहरास्तस्य मूर्तिमन्त इवर्तवः ॥ ११ ॥ परस्पराङ्गसंघट्टअप्रहारावचूलकैः । पथि दुःसंचरो मार्गो मीर्गः पाशेरिवाभवत् ॥ १२ ॥-दृष्ट्या कुंवलयस्यापि जेता दैशिंतविश्रहः। नेत्रोत्सवाय नारीणां नारीणां सोऽभवत्रृपः ॥ १३ ॥ सोऽङ्गलावण्यसंकान्तपोरनारीनरेक्षणः । र्गेन्धर्वेरावृतः साक्षात्सहस्राक्ष इवावमौ ॥ १४ ॥ वभुस्तस्य मुखाम्भोजपर्यन्तम्रान्तपद्दपदाः । अन्तर्मुनीन्दुसंघानान्निर्यद्वान्तलवा इव ॥ १५ ॥ विअर्त्सविअमधारुतिलकामलकावलिम् । र्दछसत्पत्रवछीको दीर्घनेत्रधृताञ्जनः ॥ १६॥ युक्तोऽप्युत्तालपुंनींगैः सीलसंगममाद्धत् । कामाराम इवारामं पौरारामाजनो ययो ॥ १७॥ ( युग्मम् ) प्रंधीणां स वृद्धानां प्रतीच्छन्नाशिपः शनैः । इप्टसिद्धेरिव द्वारं पुरः प्राप महीपतिः ॥ १८ ॥ भ्यतिभावपरः कान्ति विभद्भयधिकां नृपः।

<sup>9.</sup> मृगसमूहः. २. भूमण्डलस्य; उत्पलस्य च. ३. द्रित्तश्रिरः; कृतयुद्धथ. ४. न अरिणाम्. ५. अर्थः; देवयोनिविशेषैधः ६. पक्षिणां श्रमणेन सहितः; हावविशेषसित्यः. ७. चावतिलक्युक्तां चूर्णकुन्तलपङ्क्तिम्; (पत्ते) तिलक्ष वामलक्ष्य युक्षविशेषो.८. कस्तूर्यादिरसेन स्तनकपोलादिषु कृता रचना पत्रवही; (पत्ते) उहसन्त्यः किसलययुक्ता लता यस्मिन्सः. ९. दीर्घलोचनन्यस्तकञ्जलः: (पत्ते) दीर्घण मूलेन धृता अञ्जना युक्षविशेषा चत्रः १०. युक्षविशेषः; पुरुप्रेर्यः ११. सालसं-गमम्; साल-संगमम्, सालो युक्षविशेषः. १२. नगरस्य. १२. यितः संन्यासी; (पत्ते) पाठविच्छेदस्थलम्.

. :

निश्चकाम पुराच्छ्रोकः कवीन्द्रस्य मुखादिव ॥ १९ ॥ शाखानगरमालोक्य पुरः प्रान्ते स पिप्रिये । तनूजमिव कान्तायां वेहुरुक्षणमन्दिरम् ॥ २० ॥ प्रागेव विक्रमश्लाच्यो भैवानीतनयोऽप्यभूत । व्यक्तं पुनर्भहासेनो महासेनावृतस्तदा ॥ २१ ॥ र्उचैस्तनशिखोल्लासिपत्रशोभावदूरतः । वनार्ली वीक्ष्य भूपालः प्रेयसीमित्यभाषत ॥ २२ ॥ कान्तारतरवो नैते कामोन्मादकृतः परम् । अभवन्नः प्रीतये सोऽप्युचन्मघुपराशयः ॥ २३ ॥ अनेकविर्दपस्पृष्टपयोघरतटा स्वयम् । वद्खुद्यानमालेयमैंकुलीनत्वमात्मनः ॥ २४ ॥ उल्लसत्केर्सरो रैक्कपलाशः कुँज्जराजितः । कण्ठीरव इवारामः कं न व्याकुरुयत्यसौ ॥ २५ ॥ सैन्यकोलाहलोत्तीष्ठद्विहंगावलयो द्रुमाः । असादागमनोत्क्षिप्तपताका इव भान्त्यमी ॥ २६ ॥

१. बहुलक्षण; बहु-लक्षण. क्षण उत्सवः. २. भवानी-तनयः (कार्तिकेयः). स च वेः पिक्षणः खवाहनमयूरस्य कमेण पादच्यासेन श्राघ्यः; (पत्ने) भव-भानीतनयः. ३. महासेन इति कार्तिकेयस्य नामान्तरमः (पत्ने) महत्ती सेना यस्य. ४. उचैः स्तनिक्षेत्रा (कुचाप्रभागः); उचैस्तन-शिखा. ५. उच्चन्मधुपराशयः समुद्धसद्धमरश्रेण्यः कामोन्मादकृतो मदनोद्दीपकाः कान्तार-तरवो वनवृक्षाः परं नः प्रीतयेऽभवन्, सोऽपि कान्ता-रतरवः कान्तायाः सुरतकालीनं भणितं नः प्रीतयेऽभवन्, कीहशः कान्तारतरवः. कामोन्मादेन कृतः; उच्चत्-मधु-पर-आशयधः ६. पिष्कस्पृष्टकुचाः यसस्पृष्टमेघा च. ७. नीचकुलोत्यत्रत्वमः, अभूमिलीनत्वं च उच्चतत्विमिते यावत्. ८. केसरो वृक्षविशेषः; (पत्ने) उद्धसत्स्वन्चोत्पन्नकेशः. ९. रक्तवर्णाः पलाशा यन्तिनः, (पत्ने) रकं रुधिरं पलं मांसं चाश्राति. १०. कुसराजितः; कुसर-अजितः

संचरचञ्चरीकाणां घोरणिस्तोरणस्रजम् । विडम्बयति कान्तारे हरिन्मणिमयीमियम् ॥ २७ ॥ पह्नवव्यापृतास्यानां सूरस्यन्दनवाजिनाम् । फेनलेशा इवामान्ति द्वमायकुसुमोत्कराः ॥ २८॥ त्वङ्गन्जङ्गनुरंगोर्भेस्तीरगं सैन्यवारिधेः। पुञ्जिताबालरोवालरोभामभ्येति काननम् ॥ २९ ॥ उत्क्षिप्तसहकारायमञ्जरीरुक्मदण्डिकः । उत्सारयंह्नवङ्गेलालाञ्चिकपूरचम्पकान् ॥ ३० ॥ कासारसीकरासारमुक्ताहारविराजितः। प्रेर्यमाणो मुहुर्वेछछताहस्तायसंज्ञया ॥ ३१ ॥ अयमसाकमेणाक्षि चन्दनामोदसुन्दरः । मरुदभ्यर्णतामेति वेत्रीवोद्यानभूपतेः ॥ ३२ ॥ (विशेषकम्) तन्वाना चैन्दनोद्दामतिलकं वदने किल। करोत्यक्षतदूर्वाभिर्मङ्गलं मे वनस्वली ॥ ३३ ॥ एताः प्रवालहारिण्यो मुदा भ्रमरसंगताः । मरुवर्तकतालेन नृत्यन्तीव वने लताः ॥ ३४ ॥ निरूपयन्निति पीत्या प्रियायाः प्राप्य काननम् । तत्क्षणार्दंक्षमत्याक्षीदौद्धत्यमिव पार्थिवः ॥ ३५ ॥ तत्कालोत्सारिताशेषराजचिद्धो व्यराजत । गुरूनभिव्रजन्तेप विनयो मूर्तिमानिव ॥ ३६॥

१. प्रतीहारः २. चन्दनवृक्षेणोहामं तिलकं वृक्षविशेषम् : (पक्षे ) चन्दनस्यो-हामं तिलकं विशेषकम् ३. अक्षताभिर्द्वीभिःः अक्षतरभग्नतण्डलेर्युक्ताभिर्द्वी-भिष्यः ४. प्रवालैः पह्नवैः; विद्यमैथः ५. श्रमर-संगताः; श्रमरसं-गताः ६. अक्षं रथम्; आयन्त्रयादिव्यवहारिचन्तां वा.

नैक्षत्रेरुत्रतैर्युक्तः सकान्तः केलिकाननम् । करायं कुडूलीकृत्य राजा घनमिवाविशत् ॥ ३७ ॥ ददर्शाशोकमस्तोकस्तवकैसात्र पाटलम् । रागैश्च्छन्नमिवासन्नमुनीनां मुक्तमानसैः ॥ ३८॥ अघस्तात्तस्य विस्तीणें स्फाटिकोपलविष्टरे । तपः प्रगुणितागण्यपुण्यपुज्जमिव स्थितम् ॥ ३९ ॥ पत्तनेत्रोत्सवारम्भमाश्रितं मुनिसत्तमैः । ऋक्षेरिव धरोत्तीर्ण क्षणं नक्षत्रनायकम् ॥ ४० ॥ अन्तरस्तावकारोन ज्ञानसिन्धुमहोर्मिभिः। मलेन लिप्तवाह्याङ्गे दर्शयन्तमनादरम् ॥ ४१ ॥ अत्यन्तनिःसहैरङ्गेर्भुक्ताहारपरिप्रहैः । व्यक्तयन्तमिवासिकं मुक्तिकान्तानुवन्धिनीम् ॥ ४२ ॥ नासावंशाय्रविन्यस्तस्तोकसंकोचितेक्षणम् । भावयन्तमधारमानमारमन्येवारमनारमनः ॥ ४३ ॥ दर्शनज्ञानचारित्रतपसामेकमाश्रयम् । क्षमागारं गतागारं मुनिमैक्षिष्ट पार्थिवः ॥ ४४ ॥ (कुलकम्) अथास्पदं नैभोगानां खर्णशैलमिव श्विरम् । र्गुरुं प्रदक्षिणीकृत्य स राजा विशैदांशुकः ॥ ४५ ॥ इलामूलमिलन्मौलिनीत्वा भूमौ न्यविक्षत । न परं विनयश्रीणामाश्रयः श्रेयसामपि ॥ ४६ ॥ (युग्मम् )

१. न-क्षत्रैः क्षत्रियैः; (पक्षे ) उद्धिमः. २. वदालिः; संकुचितिकरणश्च. ३. राजा चन्द्रः. ४. मुक्त-आहार; मुक्ता-हार. ५. न-मोगानाम्; (पक्षे ) नभो-गानां देवानाम्. ६. गीप्पतिम्; यति च. ७. खच्छवस्रः; निर्मेटिकरणधः

मङ्गलारम्भसंरम्भप्रध्वनहुन्दुभिध्वनिम्। विडम्बयन्नथोवाच वाचमाचारवानिति ॥ ४७ ॥ त्वत्पादपादपच्छायां चिन्तासंतापशान्तिदाम् । संप्रति प्राप्य मुक्तोऽसि भवअमपरिश्रमात् ॥ ४८ ॥ यद्भृद्स्ति यद्य भावि स्वं जन्म तन्मया। निर्णीतं पुण्यवन्नाथ त्वदालोकनमात्रतः ॥ ४९ ॥ तपोन्वितेन सूर्येण सदोपेणेन्दुनापि किम् । यो भवानिव दृष्टोऽपि न भिनत्त्यान्तरं तमः ॥ ५०॥ चित्रमेतज्जगिनभंत्रे नेत्रमेत्रीं गते त्विय । यन्मे जंडाशयस्यापि पेङ्कजातं निमीलति ॥ ५१ ॥ युप्मत्पद्पयोगेण पुरुषः स्याद्यदुत्तमः । अर्थोऽयं सर्वथा नाथ रुक्षणस्याप्यगोचरः ॥ ५२ ॥ तथा मे पोपिता कीर्तिस्त्वद्दर्शनरसायनैः। यथास्तां त्रिदेशावासे मार्त्यनन्तालयेऽपि न ॥ ५३ ॥ निर्निमेषं गलहोषं निर्व्यपेक्षमपक्ष्मलम् । ज्ञानचक्षः सदोन्निद्रं न स्खल्त्येव ते कचित् ॥ ५४ ॥ सिद्धमिष्टं त्वदालोकाज्ज्ञातं च ज्ञानिना त्वया । तत्पुनः प्रोच्यतेऽसाभिः शंसितुं जाड्यमात्मनः ॥ ५५ ॥

<sup>9.</sup> स्र्यें; सुद्धि च. २. मन्दसुदेः; जलाशयस्य तहागादेश्व. ३. पापसमृहः; कमलं च. ४. भवदीयचरणारविन्दस्यन्धेन पुरुषो जन उत्तमो भवति. अयमयों लक्षणस्य व्याकरणशासस्याप्यगोचरः. व्याकरणे हि दुप्मत्पदयोगेन मध्यमः पुरुषो भवति, न तृत्तमः. ५. स्र्यें; त्रिदशमिते आवासे गृहे च. ६. पाताले; असंख्याते गृहे च. अतिपुष्टा कीर्तिः स्र्यें पाताले च न मातीति भावः. यथातिपुर शोऽसंख्यातेष्विष सदनेषु न माति तस्य त्रिदशमितेष्वावासेषु मानं दूरापालनेष.

इयं प्राणप्रिया पत्नी समयेऽपि स्थिता सती । निष्फलेव कियात्यर्थमनपत्या दुनोति माम् ॥ ५६ ॥ अदृष्टसंततिः स्पष्टमिष्टार्थप्रसवामपि । इमामहं महीं मन्ये केवलं भारमात्मनः ॥ ५७ ॥ चतुर्थपुरुपार्थाय स्पृह्यालोर्ममाधुना । अद्रीनायते मोहान्नन्दनस्याप्यद्रीनम् ॥ ५८॥ दशामन्त्यां गतस्यापि पुंसस्तावन्न शस्यते । ंप्रदीपस्येव निर्वाणं यावन्नान्यं प्रकाशयेत् ॥ ५९ ॥ तत्कलत्रे कदात्रैव रसलीलालवालके। संपत्स्यते ममोद्भिन्नमनोरथतरोः फलम् ॥ ६०॥ श्चत्वेति प्रत्युवाचेदं मुनिर्भूपालकर्णयोः । लग्नदन्तद्युतिव्याजासुधाधारा इवोद्गिरन् ॥ ६१ ॥ नेद्दिचन्ताक्रमस्यासि वस्तुतत्त्वज्ञ भाजनम् । नेत्राधृष्यं कचित्तेजस्तमसा नामिभूयते ॥ ६२ ॥ धन्यस्त्वं गुणपण्यानामापणस्त्वं महीपते । त्वमेवं संश्रयः श्रीणां सरितामिव सागरः ॥ ६३ ॥ त्वत्कीर्तिजहुकन्याया इतो होकत्रयातिथेः। अन्तः प्रपत्स्यते राजन्राजहंसश्रियं शशी ॥ ६४ ॥ न परं क्षत्रियाः सर्वे त्वामनु त्रिदिवेश्वराः । नह्युदात्तस्य माहात्म्यं रुद्धयन्तीतरे खराः ॥ ६५ ॥ क्षोदीयानहमसीति मात्मानमवजीगणः। भवितासि त्वमचिराज्जगत्रयगुरोर्गुरुः ॥ ६६ ॥

१. मोक्षः; नाशवः

गुणैर्घनोन्नते नृनं भवदावायिदीपितः। त्वैज्जन्मना जनः शान्तिममृतेनायमेप्यति ॥ ६७ ॥ या चैषा भवतः पत्नी सुत्रता सुत्रताख्यया । ह्रेपियप्यति सा वेलां रत्नकुक्षितयोद्धेः ॥ ६८ ॥ संसारसारसर्वस्वं भूत्रयस्यापि भृषणम् । इदमेनोविषच्छेदि स्रीरलमिति वुध्यताम् ॥ ६९ ॥ क्षुद्रतेजःसवित्रीभिः स्त्रीभिर्दिग्भिरेवात्र किम् । धन्येयं या जगचक्षुर्चोभिः प्राचीव धास्यति ॥ ७० ॥ पण्मासाद्ध्वेमेतस्याः सरस्याः प्रतिमेन्द्रवत् । चैतुर्दशाधिको गर्भे दिवस्तीर्थकृदेण्यति ॥ ७१ ॥ कृतार्थाविति मन्येथामात्मानौ तशुवामिह । नह्यन्यो भविनां लाभः सुतादेवंविधात्परः ॥ ७२ ॥ जन्म वा जीवितव्यं वा गृहमेधाथवा द्वयोः । आ कर्लं युवयोरेव यास्यति श्वाध्यतामितः ॥ ७३ ॥ इत्थं प्रन्थिमिव प्रमध्य कृतिना तेनोरुचिन्ताभरं वागर्थाविव तो प्रसादमधिकं तं प्रापितो दंपती । अन्तर्गृढगभीरभावपिशुनं यं भावयन्तश्चिरा-ज्ञातास्ते प्रमदेन पीनपुरुकप्रोहासिनः सज्जनाः ॥ ७१ ॥ अथ तथाविधभाविसुतोदयश्रवणतः प्रणतः पुनरप्यसौ । प्रमद्गद्भद्दवागिति वाग्मिनां पतिरुवाच वचांसि सुनिं नृपः ॥ ७५ ॥ स्वर्गे संप्रति कः पुनात्ययमधो कुत्रास्य जन्मन्यभू-हाभरतीर्थकरत्वदानसुहृदः सम्यक्त्वचिन्तामणे: ।

१. लत्पुत्रेण. २. परादशस्तीर्धकरो धर्मनाथः. ३. गार्हस्य्यम्. ४. रत्नत्रयस्यव सम्यवत्वमिति संज्ञान्तरम्. रत्नत्रयं च सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रतक्षणम्.

इत्थं वाग्भववेभवव्यतिकरं त्वं त्रृहि जन्मार्णवो-त्तीर्णस्यास्य भविष्यतो जिनपतेः शुश्रूषुरेषोऽस्म्यहम् ॥ ७६ ॥ इति प्रीतिप्रायं वहलपुरुकस्यास्य सकलं कलङ्कातङ्कानामपशकुनमाकण्यं वचनम् । मुनिः स्पष्टं द्रष्टुं तदपरभवोदारचरितं प्रकर्षेणाकापीदविधनयनोन्मीलनविधिम् ॥ ७७ ॥ इति महाकविश्रीहरिचन्द्रविरचिते धर्मशर्माभ्युदये महाकाच्ये नृतीयः सर्गः ।

### चतुर्थः सर्गः ।

अथापनिद्रावधिवोधच्छुः सहस्तमुक्तावदवेक्ष्यमाणः । जिनस्य तस्यापरजन्मवृत्तं वृत्तान्तसाक्षीव मुनिर्वभाषे ॥ १ ॥ यत्प्रप्टमिष्टं भवतार्थसिद्धचै तत्पार्थिवाकर्णय वर्ण्यमानम् । कथा कथंचित्कथिता श्रुता वा निनी यतिश्चिन्तितकामघेनुः ॥ २ ॥ स घातकीखण्ड इति प्रसिद्धे द्वीपेऽस्ति विस्तारिणि पूर्वमेरुः। नमो निरालम्बमवेक्ष्य केनाप्युज्जृस्मितः स्तम्भ इवेक्ष्यते यः ॥ ३ ॥ विभूषयन्पूर्वविदेहमस्य सीतासरिद्क्षिणक्रु वर्ता । एकोऽप्यनेकेन्द्रियहर्पहेतुर्वत्साभिधानो विषयोऽस्ति रम्यः ॥ ४ ॥ राजन्ति यत्र स्फुटपुण्डरीकप्रकाशिनः शाद्वलशालिवपाः । च्युता निरालम्बतया कथंचिदाकाशदेशा इव चारुताराः ॥ ५ ॥ उद्गायतीव अमदिध्यंत्रचीत्कारनादैः श्रतिसुन्दरैर्यः । प्रनृत्यतीवानिरुरोरुसस्यैः ससंपदुत्कर्पमदेन मत्तः ॥ ६ ॥ अग्रे भजन्तो विर्सल्यमन्तः संग्रन्थयो निष्फल्युन्नमन्तः। अचेतना इक्षव एव यत्र निप्पीङ्यमाना रसमुत्सृजन्ति ॥ ७ ॥

१. स्फुरितावधिज्ञाननेत्रः.

द्रष्टुं चिरेणात्मकुरुंपस्तां श्रियं विशिष्टाभ्युद्यामुपेताः । यसान्नदन्वन्त इवावभान्ति विस्फारिताम्भोजदशस्तडागाः ॥ ८ ॥ फलावनमाम्रविलम्बिजम्बृजम्बीरनारङ्गलबङ्गपूगम् । सर्वत्र यत्र प्रतिपद्य पान्थाः पाथेयभारं पथि नोद्वहन्ति ॥ ९ ॥ यत्रानुकूछं ज्वलदर्ककान्तैर्विलीनकार्तस्वरपूरशङ्काम् । मध्यंदिनेऽम्भोजरजःपिशङ्गं क्षणं विधत्तेऽम्वु तरङ्गिणीनाम् ॥ १० ॥ काले प्रजानां जनयन्ति तापं करा रवेरेव न यत्र राज्ञः । स्याद्भोगभङ्गोऽपि भुजंगमानां खस्थे कदाचित्र पुनर्नराणाम् ॥ ११ ॥ तटे तटिन्यास्तरवः समृद्धिः संप्राप्य यत्र प्रतिनिष्क्रयाय । छायाछलात्तज्जलदेवताभ्यो दातुं फलानीव विश्वन्ति मध्ये ॥ १२ ॥ निर्माय निर्माय पुरीः सुराणां यच्छिक्षितं शिल्पकलासु दाक्ष्यम् । तस्थेव धात्रा विहितास्ति तत्र प्रकर्पसीमा नगरी सुसीमा ॥ १३ ॥ नितम्बभूचुम्बिवनान्तरीया यानावृतोचैस्तनवप्रभागम् । वातोच्छलत्पुप्परजःपटेन हीता वधृवत्त्वमुपावृणोति ॥ १४ ॥ अधृष्यमन्यैरधिरुद्य सालं नीलाइमकृटांग्रुमिपेण यस्याः । रुणद्धि रुद्धो बहुधान्धकारः कुधेव तिग्मांशुकरप्रचारम् ॥ १५ ॥ यत्रोच्चहर्म्यायजुपामुद्यान्पश्यनमुखेनदृत्रिशि सुन्दरीणाम् । याखे तुपारस्विप जातमोहः क्षणं भवेत्पर्वणि सेहिकेयः ॥ १६ ॥ कामं प्रति प्रोज्झितऋष्णवर्त्मा दृष्ट्यापि देहीति निमील्य शब्दम् । रोके दधानोऽपि मंहेश्वरत्वं न दश्यते यत्र जनो विषीदी ॥ १७॥ यत्रोचहर्म्याग्रहरिन्मणीनां प्रभासु दूर्वाङ्करकोमलासु ।

१. सुसीमेति नगरीनामः २. वंदर्षम्; अभिलापं च. ३. खक्तमलिनः गः; मुक्तमेत्रानलक्षः ४ 'देहि' इति याचंक्दान्दम्; (पह्ने) देही शरीरी. ५. दिव-त्वम्; प्रभुत्वं च. ६. विषमहकः; विषयः

क्षणं क्षिपन्तो वदनान्यनूरुं रवेस्तुरंगाः परिखेदयन्ति ॥ १८॥ व्यापार्य संज्ञालकसंनिवेशे करानिभेष्रह्वति यत्र राज्ञि । द्रवत्यंनीचेस्तनकृटरम्या कान्तेव चन्द्रोपरुहर्म्यपङ्किः॥ १९॥ प्रक्षिप्य पूर्वेण मही महीभृत्करेण यान्बीकुरुतेऽपरेण । अन्तर्ययाप्तुं श्रहकन्दुकांस्तान्हस्ता जितागारमिषादुदस्ताः ॥ २० ॥ सारेपु रतेषु यथा गृहीतेप्विधिर्श्या वीचिसुजैः प्रनृत्यन् । रलाकरत्वेन न रुज्जते यत्ततः स मे भाति जडखभावः ॥ २१ ॥ मुहुर्भुहुः स्फाटिकहर्म्यभित्तौ निरीक्ष्य रागापनिनीषयास्ये । खच्छामपि कान्तरदच्छदाभां दन्तच्छवि यत्र वधूः प्रमार्ष्टि ॥ २२ ॥ स्वस्थो धृताच्छदार्गुरूपदेशः श्रीदानवारातिविराजमानः । यस्यां करोल्लासितर्वज्रसुद्रः पौरो जनो जिव्णुरिवावभाति ॥ २३ ॥ तद्यत्र चित्रं यद्णीयसापि स्रेहेर्नं हीनाः सरदीपिकास्ताः। नैतत्पुनर्यन्नैकुरुप्रसूता भुँजंगमोहं जनयन्ति वेक्याः ॥ २४ ॥ यां सारसर्वसनिधानकुम्भीं संवेष्ट्य शक्षरपरिखामिपेण । उद्भिद्य पातालतलान्युदीर्णा विपर्पेंपूर्णी भुँजगी प्रयाति ॥ २५ ॥ निःशेपनम्रावनिपालमोलिमालारजःपिञ्जरिताङ्किपीठः । स भूपतिस्तत्र वभ्व शास्ता रैथं जना यं दशपूर्वमाहुः ॥ २६ ॥ अनेन कोपज्वलनेन दग्धाः सहासपुष्पाः खलु पत्रवल्लयः । त्वनपाण्डिमा वैरिवधूकपोले कुतोऽन्यथा भसावदुललास ॥ २७ ॥

<sup>9.</sup> अरुणं सूर्थसारियम्. २. सत्-जालक ( गवाक्ष ); सज-अलक. ३. किर्णान् ; हस्तांथ. ४. चन्द्रे;. नृपतो. च. ५. अनीचेस्तन (उचतर) कृट; अनीचे: स्तनकूट. ६. गुरुर्नृहस्पतिः; उपदेष्टाच. ७.श्रिया युक्तो यो दानवारातिर्विष्णुस्तेन; (पत्ते) श्रियो दाने वारा उत्सर्गजलेन. ८. पिवः; हीरकथ. ९. इन्द्रः. १०. तेलेन; श्रीसा च ११. नकुल; नकुलः प्राणिविशेषथ. १२. भुजंगमाः सर्गः; पिद्राथ. १३. विषं जलम्; गरलं च. १४. नदीविशेषः; सर्पणी च. १५. दशरथम्.

अन्ये भियोपात्तपयोधिगोत्राः क्षोणीभुजो जग्मुरगम्यभावम् । रुक्ष्मीस्ततो वारिधिराजकन्या तमेकमेवात्मपतिं चकार ॥ २८ ॥ वैधव्यदग्धारिवधूप्रहारहारावचूरुच्युतमौक्तिकौघाः । वभुः प्रकीर्णाः सकलासु दिक्षु यशस्तरोर्वीजकणा इवास्य ॥ २९ ॥ युक्तं तदाच्छिद्य वशीकृतेऽस्मिन्गोमैण्डले तेन वृषोत्रतेन । रैक्ताक्षतां विश्रदियाय रोपाद्वेरी वनं यन्मेंहिपीभिरेव ॥ ३० ॥ यत्पुण्डरीकाक्षमपि व्यपास्य साराकृतेस्तस्य वशं गता श्रीः। सेर्प्य विर्रूपाक्ष इतो व्यधासीदेहार्धनद्धां किल शैलपुत्रीम् ॥ ३१ ॥ दोपोचयेभ्यश्चकितः स विद्वान्गताः पुनस्ते प्रपलाय्य तस्मात् । इत्यस्य विस्तारियशक्छलेन विरुद्धमद्यापि दिशो हसन्ति ॥ ३२ ॥ सकज्जलाश्रव्यपदेशनिर्यद्धङ्गावली वैरिविलासिनीनाम् । राज्ञा कृतं तेन रसाव्धिलोलहत्पद्मसंकोचमवोचदुचेः ॥ ३३ ॥ उत्वातखङ्गप्रतिविग्विताङ्गो रराज राजा समरप्रदोपे । जयश्रियासावभिसारणाय नीलेन संवीत इवांशुकेन ॥ ३४ ॥ अनारतं वीररसाभियोगैरायासितेव क्षणमस्य यूनः । विलासिनी भूलतिकामरङ्गच्छायासु विश्रामियाय दृष्टिः ॥ ३५ ॥ सरागमुर्व्या मृगनाभिदम्भादपारकपूरपदेन कीर्त्या । रत्यापि दन्तच्छद्रुक्छलेन स एकहेलं सुभगोऽवगृढः ॥ ३६ ॥ असत्यथस्थापितदण्डलव्धस्थामातिवृद्धो विहितस्थितिर्यः । स एव रक्षार्थमरोपलक्ष्म्याः क्षात्रोऽस्य धर्मोऽजनि सोविदंतुः ॥ ३७॥ प्रयच्छता तेन समीहिताथीनूनं निरस्तार्थिकुटुम्बकेभ्यः ।

<sup>.</sup> १. भूवलये; धेनुसमृहे च. २. १वोऽनद्वान्; धर्मथ. ३, महिपत्वम्; अरु-णनेत्रत्वं च. ४. सैरिगीभिः; जृताभिषेकाभिः पत्नीभिध. ५. कमलतुल्यनेत्रम् विष्णुं च. ६. विकृतनेत्रः; शिवध. ७. क्युकी.

व्यर्थीमवरयागमनोर्थस्यं चिन्तामणेरेव वभूव चिन्ता ॥ ३८ ॥ द्रात्समुत्तंसितशासनोरुसिन्द्रमुद्रारुणभालमूलाः । यस्य प्रतापेन नृपाः कचात्रकृष्टा इवाजग्मुरुपासनाय ॥ ३९ ॥ विघाय कान्तारसमाश्रितांस्तान्हारावसक्तान्विद्यो द्विषश्च । क्रीडन्स लीलारसलालसाभिरासीचिरं चञ्चललोचनाभिः॥ ४०॥ अथेकदा च्योन्नि निरभ्रगर्भक्षणक्षैपायां क्षेणदाधिनाथम् । अनाथनारीव्यथनैनसेव स राहुणा प्रैक्ष्यत गृह्यमाणम् ॥ ४१ ॥ किं सीधना रफाटिकपानपात्रमिदं रजन्याः परिपूर्यमाणम् । चलिह्ररेफोच्चयचुम्व्यमानमाकाशगङ्गास्फ्रटकैरवं वा ॥ ४२ ॥ ऐरावणस्याथ करात्कथंचिच्युतः सपङ्को विसंकन्द एषः । किं व्योम्नि नीलोपलदर्पणामे सरमश्रु वक्रं प्रतिविम्वितं मे ॥ ८३ ॥ क्षणं वितक्येंति स निश्चिकाय चन्द्रोपरागोऽयमिति क्षितीशः । हङ्गीलनाविष्कृतचित्तखेदमचिन्तयचेवमुदारचेताः॥४४॥ (विशेषकम्) हा हा महाकष्टमचिन्त्यधान्नि किमेतदत्रापतितं हिमांशौ। यद्वा किमुङ्गङ्घयतुं कथंचित्केनापि शक्यो नियतेर्नियोगः ॥ ४५ ॥ सुघाद्रवैर्मन्मथमात्मवन्युमुज्जीन्य नेत्रामिशिखावलीढम् । ऋषेव तद्वेरविनिष्कयार्थं स्थाणोरसौ मुर्झि पदं विधत्ते ॥ ४६ ॥ कुतिश्चरं जीवति वाडवामौ वर्तेत वार्षिः सह जीवनेन । अनेन चेचारुवसुप्रपञ्चेनीयेत न प्रत्यहमेव वृद्धिम् ॥ ४७ ॥ सुधाकरेणाप्यजरामरत्वं नीता सुरा एव मयात्र नान्ये । इतीव पूर्णोऽप्यतिरुज्जमानः पुनः पुनः कार्झ्यमसौ व्यनक्ति ॥ ४८ ॥

९. कान्ता; रसं-आश्रितान्; कान्तार-समाश्रितान्, २. हार-अवसक्तान्; हा॰ राव-सक्तान्, ३. पूर्णिमारात्री. ४. चन्द्रम्

४ सर्गः ]

सुदुर्धरध्वान्तमलिम्खचानामुत्सार्य सेनामनिवार्यतेजाः रतेर्गलग्रन्थिमिवावलानां मानं भिनत्त्येष चिरात्कराग्रेः 🗐 इत्येप निःशेपजगल्लामलीलायमानप्रसरद्भुणोऽपि । राजा दशां प्रापदिहेहशीं चेत्को नाम तत्त्यात्सुखपात्रमन्यः ॥ ५० ॥ उपागमे तद्विपदामवश्यं पश्यामि किंचिच्छरणं न जन्तोः । अपारपाथोनिधिमध्यपातिपोताच्युतस्येव विहंगमस्य ॥ ५१ ॥ नीरोपिताया अपि सर्वदास्याः पश्यामि नार्द्रं हृद्यं कदाचित् । युक्तं ततः पुंसि कलामयेऽपि स्थिरो न लक्ष्म्याः प्रणयानुवन्धः ॥५२॥ अल्पीयसि खस्य फले यदेषा विस्तारिता श्रीः परिवारहेतोः । गुडेन संवेध्य ततो मयात्मा मैंत्कोटकेभ्यः किमु नार्पितोऽयम् ॥५३॥ अहेरिवापातमनोरमेषु मोगेषु नो विश्वसिमः कथंचित् । मुगः सतृष्णो मृगतृष्णिकासु प्रतार्थते तोयधिया न धीमान् ॥ ५४ ॥ अन्याङ्गनासंगमलालसानां जरा कृतेप्येंव कृतोऽप्युपेत्य । आकृष्य केरोपु करिष्यते नः पादप्रहारैरिव दन्तभङ्गम् ॥ ५५ ॥ ऋान्ते तवाङ्गे विलिभः समन्तात्रश्यत्यनङ्गः किमसावितीव । वृद्धस्य कर्णान्तगता जरेयं हसत्युद्श्वत्पितच्छरेन ॥ ५६ ॥ रैंसाट्यमप्याशु विकासिकाशसंकाशकेशपसरं तरुण्यः । उदस्थिमातङ्गजनोदपानपानीयवन्नाम नरं त्यजन्ति ॥ ५० ॥ आकर्णपूर्णं कुटिलालकोर्मि रराज लावण्यसरो यदङ्गे । विलिच्छलात्सारणिघोरणीभिः प्रवाद्यते तज्जरसा नरस्य ॥ ५८ ॥

१. चन्द्रः २. मत्कोटकः पिपीलकसदशो गुटादमधुरपदायंभक्षको 'मकोटा' इति प्रसिद्धः कीटविशेषः. ३. 'वर्ण तितं चिरति वीक्ष्य शिरोरहाणां स्थानं जरा-परिभवस्य तदेव पुंसाम्। भारोपितास्थिशकलं परिहत्य यान्ति चाण्डालकृपिव प्रतरं तरुण्यः॥' इति भर्तृहारिश्लोकसमानार्थोऽयं श्लोकः

अंसंभृतं मण्डनमङ्गयप्टेर्नष्टं क मे यौवनरल्गमेतत् । इतीव वृद्धो नतपूर्वकायः पश्यन्नघोघो सुवि वम्भ्रमीति ॥ ५९ ॥ इत्थं पुरः प्रेप्य जरामधृप्यां दूतीमिवाप प्रसरोयदंषः । यावन कालो प्रसते वलान्मां तावद्यतिप्ये परमार्थसिद्ध्ये ॥ ६० ॥ इत्येप संचिन्त्य विनिश्चितार्थी वैराग्यवान्पातरमात्यवनधून् । पप्रच्छ राजा तपसे यियासुः किं वा विमोहाय विवेकिनां स्यात् ॥६१॥ तं पेक्ष्य भूपं परलोकसिच्चे साम्राज्यलक्ष्मीं तृणवत्त्यजन्तम् । मन्नी सुमन्नोऽथ विचित्रतत्त्वचित्रीयमाणामिति वाचम्चे ॥ ६२ ॥ देव त्वदारव्धमिदं विभाति नैभःप्रस्नाभरणोपमानम् । जीवास्यया तत्त्वमपीह नास्ति कुतस्तनी तत्परहोकवार्ता ॥ ६३ ॥ न जन्मनः प्राङ् न च पञ्चतायाः परो विभिन्नेऽवयवे न चान्तः । विशन निर्यन च दृश्यतेऽसाद्भिन्नो न देहादिह कश्चिदातमा ॥ ६४ ॥ किं त्वत्र भूविह्नजलानिलानां संयोगतः कश्चन यन्नवाहः। गुडान्नपिष्टोदक्यातकीनामुन्मादिनी शक्तिरिवाभ्युदेति ॥ ६५ ॥ विहाय तहुष्टमदृष्टहेतोर्वृथा कृथाः पार्थिव मा प्रयतम् । को वा स्तनाग्राण्यवध्य धेनोर्दुग्धं विदग्धो ननु दोग्धि शृङ्गम् ॥६६॥ श्रुत्वेत्यवादीत्रृपतिर्विधुन्वन्भानुस्तमांसीव स तद्वचांसि । ञपार्थमर्थं वदतः सुमन्न नामापि ते नूनमभूदपार्थम् ॥ ६७ ॥ जीवः ससंवेद्य इहात्मदेहे सुसादिवद्वाधकविप्रयोगात् ।

१. अयं प्रथमः पादः कुमारसंभव (११६१) क्षोकस्य प्रथमः पादश्च समान एव. २. खपुण्योखरतुल्यम्. ३. चार्वाकमतमेतत्. 'तत्र पृथिव्यादीनि भूतानि चत्वारि तत्त्वानि । तेभ्य एव देहाकारपरिणतेभ्यः किण्वादिभ्यो मदशक्तिवचैतन्यमुपजायते । तेषु विनष्टेषु सत्सु खयं विनश्यति । तचैतन्यविशिष्टदेह एवातमा । देहातिरिक्ते आत्मनि प्रमाणाभावात्।' इल्यादि सर्वदर्शनसंग्रहे द्रष्टव्यम् ४. जीवः. ५. वाधकप्रमाणाभावात्.

काये परस्यापि स बुद्धिपूर्वव्यापारदृष्टेः स्व इवानुमेयः ॥ ६८ ॥ तत्कालजातस्य शिशोरपास्य प्राग्जन्मसंस्कारभुरोजपाने । नान्योऽस्ति शास्ता तदपूर्वजन्मा जीवोऽयमित्यात्मविदा न वाच्यम् ६९ ज्ञानैकसंवेद्यममूर्तमेनं मूर्ता परिच्छेत्तमलं न दृष्टिः। व्यापार्यमाणापि कृताभियोगेर्मिनत्ति न च्योम शितासियष्टिः ॥ ७० ॥ / संयोगतो भूतचतुष्टयस्य यज्जायते चेतन इत्यवादि । मरुज्ज्वरुत्पावकतापिताम्भःस्थाल्यामनेकान्त इहास्तु तस्य ॥ ७१ ॥ उन्मादिका शक्तिरचेतना या गुडादिसंवन्धभवा न्यदर्शि । सा चेतने बृहि कथं विशिष्टदृष्टान्तकक्षामिधरोहतीह ॥ ७२ ॥ तसादमूर्तश्च निरत्ययश्च कर्ता च भोक्ता च सचेतनश्च । एकः कथंचिद्विपरीतरूपादवैहि देहात्पृथगेव जीवः ॥ ७३ ॥ निसर्गतोऽप्यूर्ध्वगतिः प्रसद्य पाकर्मणा हन्त गतीर्विचित्राः । स नीयते दुर्धरमारुतेन हुताशनस्येव शिखाकरुापः ॥ ७४ ॥ तदात्मनः कर्मकरुङ्कमूरुमुन्मूरुयिप्ये सहसा तपोभिः। मणेरनर्घस्य कुतोऽपि लयं को वा न पहूं परिमार्धि तोयैः ॥ ७५ ॥ दत्त्वा स तस्योत्तरमित्यवाधं ददो सुतायातिरथाय राज्यम् । यन्निर्व्यपेक्षा परमार्थिलिप्सोर्धार्त्रां तृणायापि न मन्यते धीः ॥ ७६ ॥ अथैनमाप्टच्छ्य सबाष्पनेत्रं पुत्रं प्रपित्युर्वनसंनिवेशम् । प्रजाः स भाखानिव चक्रवाकीराक्रन्दिनीस्तस्प्रथमं चकार ॥ ७० ॥ त्यक्तार्वरोधोऽपि सहावरोधैर्नक्षेत्रमुक्तानुपदोऽपि राजा । प्रापद्धनं पौरहृदि स्थितोऽपि को वा स्थितिं सन्यगवैति राज्ञाम् ॥७८॥

१. स्तन्यपाने. २. व्यमिचारः. ३. 'द्राह्मणा' इति पाठः. ४. वन्धनम् ; राज्ञामन्तःपुरं च. ५. नक्षत्रेमुंचानुपदो राजा चन्द्र इति विरोधः; (पत्ने) न-क्षत्रमुक्तानुपदः.

३ ४० ६०

तद्वाह्नं श्रीविमलादिमादौ नत्वा गुरुं भूपशतैरुपेतः । तत्रोयकर्मक्षयमूलशिक्षां दीक्षां स जैनीममजज्जितारमा ॥ ७९ ॥ त्था समुद्रामधिविभदुवी धुन्वन्नरातीनपि विग्रहस्थान् । मुँक्तोत्तमालंकरणः प्रजापो वनेऽपि साम्राज्यपदं वभार ॥ ८० ॥ ध्यानानुबन्धस्तिमितोरुदेहो मित्रेऽपि शत्रावपि तुल्यवृत्तिः। व्यालोपगूढः स वनैकदेशे स्थितश्चिरं चन्दनवचकासे ॥ ८१ ॥ पूषा तपत्यरूपरुचिः सदोषः शशी शिखीवानिप कृष्णवर्त्मा । गुणोदघेस्तस्य ततो न कश्चित्तमः समुन्मूलयतः समोऽभूत् ॥ ८२ ॥ निरामयश्रीसँदनायनीत्रं तीत्रं तपो द्वादश्या विधाय। धन्योऽथ संन्यासविसृष्टदेहः सर्वार्थसिद्धिं स मुनिर्जगाम ॥ ८३ ॥ तत्र त्र्यिक्षिशदुदन्वदायुदेवोऽयमिनदः स वभूव पुण्यैः। निर्वाणतोऽर्वागिवकावधीनां मूर्तः सुखानामिव यः समूहः ॥ ८४ ॥ सा तत्र मुक्ताभरणाभिरामा यन्मुक्तिरामा निकटीवम्व । मन्ये मनस्तस्य ततोऽन्यनारीविलासलीलारसनिर्व्यपेक्षम् ॥ ८५ ॥ तस्य प्रमामासुररत्नगर्भा विभाजते रुक्मिकरीटलक्ष्मीः। अव्याजतेजोनिबहस्य देहे दाघीयसी प्रज्वलतः शिखेव ॥ ८६ ॥ रेखात्रयाधिष्ठितकण्ठहारिहारावली तस्य विभोविंभाति । सुदर्शनस्यात्यनुरक्तमुक्तिमुक्ता कटाक्षप्रसरच्छटेव ॥ ८७ ॥ नूनं सहस्रांशुसहस्रतोऽपि तेजोऽतिरिक्तं न च तापकारि । शृङ्गारसाम्राज्यमनन्यतुल्यं न चाभवत्तस्य मनोविकारि ॥ ८८ ॥ नवं वयो लोचनहारि रूपं प्रभूतमायुः पदमद्वितीयम् ।

१. आ समुद्रां पृथ्वी विश्रत्; (पक्षे) स उर्वी मुद्रां विश्रत्, मुद्रा योगशा-स्नादिप्रसिद्धाः. २. शरीरस्थान्कामकोघादीन्; (पक्षे) युद्धस्थान्. ३. मुक्तानि स्यक्तानि उत्तमभूपणानि येन; (पक्षे) मोक्तिकमयोत्तमाभरणः. ४. अग्निः. ५. प्रधानगृहम्, ६. त्रयस्त्रिशज्जरुधिमितायुः.

सम्यक्तशुद्धाश्च गुणा जगत्सु किं किं न लोकोत्तरमस्ति तस्य ॥ ८९ ॥ तस्य त्रियामाभरणाभिरामान्वकुं गुणान्वाञ्छिति यः समग्रान् । आप्लावयन्तं जगतीं युगान्ते मुग्धस्तितीर्पत्युद्धिं स दोर्भ्याम् ॥ ९० ॥ श्रेरद्दलादूर्ध्वमितश्च्युतः सन्नस्याः स गर्भे भवतः प्रियायाः । श्रुक्तेरिव स्वातिभवोद्धिनदुर्मुक्तात्मकोऽग्रेऽवतरिष्यतीह् ॥ ९१ ॥ इति निशम्य स सम्यगुदीरितां यमवतान्यभवस्थितिमर्हतः । ससुहृदुत्पुलकस्तिलको भुवः स्फुटकदम्चकदग्वकवद्दभौ ॥ ९२ ॥ अथोचितसपर्यया मुनिमनिन्चिविद्यास्पदं प्रपूज्य सपरिग्रहो विधिवदेनमानम्य च । यथासमयमेप्यतां सुमनसामिवातिथ्यवि-

द्विधातुमयमर्हणां द्वतमगादगारं नृपः ॥ ९३ ॥ इति महाकविश्रीहरिचन्द्रविरचिते धर्मशर्माभ्युदये महाकाव्ये चतुर्थः सर्गः ।

पश्रमः सर्गः ।

तत्र कारियतुमुत्सवं मुदा यावदेष सदिस न्यविक्षत ।
तावदम्चरतटावतारिणीः भैक्षतामरिवलासिनीर्नृपः ॥ १ ॥
तारकाः क नु दिवोदितचुतो विद्युतोऽपि न वियत्यनम्बुदे ।
काप्यनेधिस न वहयो महस्तिकमेतिदिति दत्तविस्मयाः ॥ २ ॥
कंधरावि तिरोहिता घनैः काप्यभिन्नमुख्मण्डलिश्रया ।
यामिनीरिपुजिगीषयोद्यतं सोमसैन्यमनुकुर्वतीः क्षणम् ॥ ३ ॥
रलभूपणरुचा प्रपिच्चिते वासवस्य परितः शरासने ।
अन्तरुद्धुरतिहित्त्वपो जनैः खणसायकततीरिवेक्षिताः ॥ १ ॥
कान्तिकाण्डपटगुण्ठिता पुरा व्योमभित्तिमनु वर्णकशुतिम् ।

१. मासपङ्गात्. २. पूर्वजन्मवार्ताम्.

तन्वतीस्तदनुभाविताकृतीस्तूलिकोल्लिखितचित्रविश्रमम् ॥ ५ ॥ शीतदीघितिघियाभिघावितैः सैंहिकेयनिकुरम्बकैरिव। सौरभादभिमुखालिमण्डलैर्आजितानि वदनानि विभ्रतीः ॥ ६ ॥ स्वानुभावधृतभूरिमृतिंना पद्मरागमणिनू पुरच्छलात् । भानुना क्षणमिह प्रतीक्ष्यतामित्युपात्तचरणाः समन्मथम् ॥ ७ ॥ निष्करुङ्कगरुकन्द्रशिलुठत्तारहारुतिकापदेशतः । सगता इव चिरेण गौरवादन्तरिक्षसरितावगृहिताः ॥ ८॥ पारिजातकुसुमावतंसकस्पर्शमन्थरमरुत्पुरःसराः । पश्यतोऽथ नृपतेः सभान्तिकं ताः समीरणपथादवातरन् ॥९॥ (कुलकम्) पीवरोचकुचमण्डलस्थितिप्रत्ययानुमितमध्यभागया । दुर्वहोरुजघना जगछघूकुर्वतीरतुल्रूपसंपदा ॥ १०॥ तत्र कोकनदकोमलोपलस्तम्भिमन्दुमणिमण्डपं पुरः। ताः प्रतापष्टतमद्भुतोदयं भूपतेर्यश इव व्यलोकयन् ॥ ११ ॥ तत्प्रतिक्षणसमुह्रसद्यशोराजहंसनिकुरम्वकैरिव । कामिनीकरविवर्तनोच्छलच्छुअचामरचयैर्विराजितः ॥ १२ ॥ दाक्षिणात्यकविचकवर्तिनां हृचमत्कृतिगुणाभिरुक्तिभिः। पूरितश्चतिशिरो विवूर्णयनेतुमन्तरिव तद्रसान्तरम् ॥ १३ ॥ सुस्वरश्रुतिमुदाररूपकां रागिणीं पृथगुपात्तमूच्छेनाम् । गीतिमिन्दुवदनामिवोज्ज्वलां भावयन्मुकुलितार्घलोचनः ॥ १४ ॥ एणनाभिमभिवीक्ष्य कक्षयोः क्षिप्तभीततिमिरानुकारिणम् । रत्नकुण्डरुमिपेण भानुना सेन्दुना किमपि संश्रितश्रुतिः॥ १५ ॥ अङ्गवङ्गमगघान्धनैपर्धेः कीरकेरलकलिङ्गकुन्तलेः । विभ्रमाद्पि समुत्क्षिपन्भुवं भीतभीतमवनीश्वरैः श्रितः ॥ १६ ॥ तत्र हेममयसिंहविष्टरे काञ्चनाचल इवोचकैः स्थितः।

सप्रमोदमुदितेन्दुसंनिभस्ताभिरैक्षि सदसि क्षितीश्वरः ॥१०॥ (कुरुक्रम्) कर्मकौशलदिदृक्षयात्र नः प्राप्त एप पुरतोऽपि किं प्रभुः । सत्त्वपोहितुमितः प्रभृत्यथो दौस्थ्यमर्थपतिरभ्युपस्थितः ॥ १८ ॥ एकका इह निशम्य तच्छलाह्याधितुं मनसिजोऽथवा गतः। अन्यथास्य वसुधामिमामतिकामति द्युतिरमानुषी कुतः ॥ १९ ॥ तर्कयन्त्य इति ताः परस्परं सप्रमोदमुपसृत्य भूपतिम् । जीव नन्द जय सर्वदा रिपूनित्यमन्द्रमुदचीचरन्वचः २०(त्रिभिविंशेपकम्) ताः स यत्तपरिकंकरार्पितेप्वासनेषु नृपतिर्न्यवीविशंत् । वारिदात्ययदिनोपवृंहितेष्वम्बुजेष्विव विरोचनो रुचः ॥ २१ ॥ ताः क्षितीश्वरनिरीक्षणक्षणे रेजुरङ्करितरोमराजयः । अङ्गमय्यविपमेपुमार्गणव्यक्तपुङ्गलवलाञ्छता इव ॥ २२ ॥ निर्मर्लौम्बरविशेषितत्विपस्तं स्फरच्छेवणहस्तभूपणाः । कान्तिमन्तममराङ्गना नृपं तारका इव विधुं व्यभृपयन् ॥ २३ ॥ सोऽथ दन्तकरकुन्दकुङालस्विम्षितसभं सभापतिः । आतिथेयवितथीकृतक्कमा इत्युवाच सुरसुन्दरीर्वचः ॥ २४ ॥ यद्भुणेन गुरुणा गरीयसीं खर्विभर्ति गणनां जगत्खिप । मन्दिराणि किमपेक्ष्य ताः स्वयं भृभुजामपि नृणामुपासते ॥ २५ ॥ किं तु सा स्थितिरथातिधृष्टता व्याजमेतन्थवातिभाषणे । त्वादृशेऽपि यदुपागते जने किं प्रयोजनिमहोति जल्प्यते ॥ २६ ॥ भारतीमिति निशम्य भूपतेः श्रीरुवाच सुरयोपिदीरिता । दन्तदीधितिमृणालनालकैः कणयोर्निद्धती सुधामिव ॥ २० ॥ मा वदस्त्वमिति भूपते भवद्दास्यमेव भुवि नः प्रयोजनम् । वासरैस्तु कतिभिः पुरंदरोऽप्यत्र कर्मकरवद्यतिप्यते ॥ २८ ॥

१. वत्तम्; ( पह्ने ) आकाराः. २, लाकारापही अवणहस्तो नक्षत्रे.

निर्जरासुरनरोरगेषु ते कोऽधुनापि गुणसाम्यमृच्छति । अग्रतस्तु सुतरां यतो गुरुस्त्वं जगत्रयगुरोर्भविष्यसि ॥ २९ ॥ उक्तमागमनिमित्तमात्मनः सूत्रविकमपि यत्समासतः । तस्य भाष्यमिव विस्तरान्मया वर्ण्यमानमवनीपते शृणु ॥ ३० ॥ यचतुष्ट्यमनन्ततीर्थतोऽनर्घहायनमुदन्वतामगात् । तस्य पल्य (?) दलमन्तिमं तथा भारतेऽभवदधर्मदूषितम् ॥ ३१॥ तेन धर्मपरिवर्तदस्युना शुद्धदर्शनमणौ हते छलात्। वीक्षमाण इव केवँळीश्वरं वासवोऽनिमिषलोचनोऽभवत् ॥ ३२ ॥ अद्य भूप भवतोऽस्ति या प्रिया सुनता तदुदरे जिनोऽन्तरम् । अर्घवत्सरमंतीत्य धर्म इत्येष्यतीत्यविधतो विवेद सः ॥ ३३ ॥ तत्प्रयाथ जननीं जिनस्य तां भाविनीं चिरमुपाध्वमादरात् । इत्थमादिशदशेषनाकिनां नायकः समुपह्य नः क्षणात् ॥ ३४ ॥ आगतोऽयमिह तत्तवाज्ञया भैयसीं नृप निशान्तवर्तिनीम् । ध्यातुमिच्छति सुराङ्गनाजनः कौमुदीमिव कुमुद्वतीगणः ॥ ३५ ॥ संवदन्तमिति भारतीं मुनेवीक्प्रपञ्चमवधार्य स श्रियः । उत्सवं द्विगुणितादरो द्वयेऽप्याशु धाम्नि पुरि च व्यदीघपत् ॥ ३६ ॥ ताश्च कञ्जुकिपुरःसरास्ततस्तेन तूर्णमवरोधमन्दिरम् । भाखतात्रचरसंमदा रुचश्चन्द्रमण्डलमिव प्रवेशिताः ॥ ३७ ॥ तत्र भूरिविवुधावतंसकपीतिपूरिगुणपूरपूरिताम्। अङ्गसौरमविसर्पिषट्पदां पारिजाततरुमञ्जरीमिव ॥ ३८॥ संभ्रमभ्रमितलोललोचनप्रान्तवान्तशुचिरोचिषां चयैः। अद्भुतं धवितालयामपि ध्यामलीकृतविपक्षयोपितम् ॥ ३९ ॥ कामसिद्धिमिव रूपसंपदो जीवितव्यमिव योवनश्रियः। चकवर्तिपदवीमिव द्युतेश्चेतनामिव विलासवेपयोः ॥ ४०॥

१. मासपद्रकोनजलिधामितवर्षाणाम्. २. जिनम्. ३. इन्द्रः. ४. मलिनीकृत.

तामनेकनरनाथसुन्दरीवृन्दवन्दितपदां द्युयोपितः। 🕠 हारिहेमहरिविष्टरे खितां मानुपेशमहिषां व्यलोकयन् ॥४१॥ (कुलकम्) तामुदीक्ष्य जितनाकन।यिकाकायकान्तिमवलामिलापतेः । ताभिरप्रतिमकाल्संचितोऽप्युज्झितः सपदि चारुतामदः ॥ ४२ ॥ श्रीरशेपसुखदा प्रियंवदा भारती रतिरभेचिकिंकरी। सौम्यदृष्टिरिप कैर्ममोटिका कालिका च रचितालकावलिः॥ ४३॥ शीलवृत्तिरपराजिता जने सा वृपप्रणयिनी मनःस्थितिः। हीप्रसत्तिधृतिकीर्तिकान्तयः स्पर्धयेव कुरुमण्डनोद्यताः॥ ४४ ॥ देव्य इत्यलमिमासुपासते प्रागपि प्रगुणिता गुणैः स्वयम् । तिन्नदेशरसपेशलं हरेर्वृहि कर्म किसु कुर्महेऽधुना ॥ ४५॥ (कुलकम्) इत्युदीर्य च मिथः प्रणम्य च सं निवेद्य च तदिन्द्रशासनम् । सःस्त्रियस्त्रिभुवनेशमातरं तां निपेनितुमिहोपचिकरे ॥ ४६ ॥ र्अंदमगर्भमयम्ध्वेमुद्धृतं छत्रमिन्दुमणिदण्डमेकया । ञ्राजते सा सुदृशोऽन्तरुत्तरजाह्वे।घमिव मण्डलं दिवः ॥ ४७ ॥ कापि भूत्रयजयाय वल्गतो वल्गु तूणिमव पुष्पधन्वनः। पुष्पचारु कवरीप्रसाधनं मृधिं पार्थिवमृगीदशो व्यधात् ॥ ४८ ॥ अङ्गरागमपि कापि सुभुवः सांध्यसंपदिव निर्ममे दिवः । यामिनीव शुचिरोचिपं परा चारुचामरमचालयचिरम् ॥ ४९ ॥ मुर्धि रलपुरनाथयोपितः सा कयापि रचितालकावलिः । या मुभोष मुखपद्मसंनिधौ गन्धलुव्धमधुपावलिश्रियम् ॥ ५० ॥ एणनाभिरसनिर्मितैकया पत्रभङ्गिमकरी कपोलयोः। अभ्यथत सुतनोरगाधतामुहसहँवणिमाम्बुधेरिव ॥ ५१ ॥

१. मनोहरे सुवर्णसिंहासने २. भूपतेः ३. चामुण्डा ४. हारम्मणमयम्.

निष्कलङ्कमणिभूषणोच्चयेः सा कयापि सुमुखी विभूषिता। तारतारकवतीन्दुसुन्दरी शारदीव रजनी व्यराजत ॥ ५२ ॥ तावदेव किल कापि वलकीवेणहारि हरिणेक्षणा जगौ। यावर्दर्थपतिकान्तयोदितां नाशृणोदमृतवाहिनीं गिरम् ॥ ५३ ॥ एकया गुरुकलत्रमण्डले धृष्टकामुक इवाधिरोपितः । रागचञ्चलकरायलालितः कृजति सा हतमानमानकः ॥ ५८ ॥ विलगत्रभु नवविभ्रमेक्षणं वेपितस्तनमुदस्तहस्तकम् । चारु चित्रपद्चारमेकया नर्तितसारमनर्ति तत्पुरः ॥ ५५ ॥ यद्यदिष्टतममुत्तमं च यज्ज्ञातपूर्वमिह यच किंचन । तत्तदाभिरभिकर्मकोशालं स्पर्धयेव विधिवद्वचधीयत ॥ ५६ ॥ सर्वतोऽपि सुमनोरमार्पितालंकृतिर्गुणविशेषशालिनी । भारतीव सुकवेरभूत्तदा शुद्धविग्रहवती नृपित्रया ॥ ५७ ॥ रात्रिशेषसमये किलैकदा सा सुखेन शयिता व्यलोकयत । स्वमसंततिमिमां दिवोऽईतस्तीर्थपद्धतिमिवोत्तरिष्यतः ॥ ५८॥ संचरत्पद्भरेण निर्भरं भज्यमानदृढकूर्मकर्परम् । कल्पगन्धवहरूोलमुद्धुरं राजताद्रिमिव गन्धसिन्धुरम् ॥ ५९ ॥ शृङ्गसंततिकदर्थितग्रहं शारदाभ्रमिव शुभ्रविग्रहम् । भूत्रयोत्सवविधायिनं वृपं मूर्तिमन्तमिव विभ्रतं वृपम् ॥ ६० ॥ गर्जितग्लपितदिगगजावलीगण्डमण्डलमदाम्बुनिर्झरम् । एणकेतनकुरङ्गलिप्सयेवान्तरिक्षरचितकमं हरिम् ॥ ६१ ॥ रावरोपद्छिताम्बुदावलील्झलोलरुचिसंचयामिव । कंघरामुरुकडारकेसरोहासिनीं दघतमुद्धतं हरिम् ॥ ६२॥ (इति पाठान्तरम्)

स्फारकान्तिरुहरीपरम्पराष्ट्रावितप्रकृतिकोमलाकृतिम् ।

१. नृषपत्र्या. २. पटहः. ३. धर्मम्.

तत्क्षणश्रमद्मन्द्रसङ्ग्व्यवारिधिगतामिव श्रियम् ॥ ६३ ॥
संभृतश्रमरसङ्गिविश्रमं सग्द्रयं ग्रुचि विकासिकौग्रमम् ।
व्योम्नि दिग्गजमदाविलं द्विधा जाह्रवौधमिव वायुना कृतम् ॥ ६४ ॥
दंशद्ग्धमिषरोप्य लाञ्छनच्छन्नात्मभुवमङ्गमात्मनः ।
ओषधीरसनिषेवणरिवोज्जीवयन्तमुदितौषधीश्वरम् ॥ ६५ ॥
कौमुदीरसविलासलालसं मीनकेतुनृपतेः पुरोधसम् ।
कामिनीपु नवरागसंश्रमाद्वेतवादिनमतिग्मतेजसम् ॥ ६६ ॥
(इति पाठान्तरम्)

सर्वथाहमपदोप एव किं ध्यामलो जन इति प्रतिज्ञ्या ।
लव्धशुद्धिमुङुदिव्यतण्डुलैश्चर्चितेरिव कृतोत्सवं रिवम् ॥ ६० ॥
स्तम्भितम्रमितकुश्चिताश्चितस्मारितोद्वलितवेश्चितादिभिः ।
प्रक्रमैविंहरदम्बुधौ युगं मीनयोर्नयनयोरिव श्रियः ॥ ६८ ॥
प्राप्रसातलगतस्य तत्क्षणान्त्रियतः सुकृतमत्तदन्तिनः ।
कुम्भयोरिव युगं समोक्तिकं शातकुम्भमयपूर्णकुम्भयोः ॥ ६९ ॥
अभ्युपात्तकमलैः कविश्वरैः संश्रुतं कुवलयप्रसाधनम् ।
द्रावितेन्दुरसराशिसोदरं सच्चरित्रमिव निर्मलं सरः ॥ ७० ॥
पीवरोच्चलहरित्रजोद्धुरं सैज्जनकमकरं समन्ततः ।
अध्यमुम्भविद्यारिमज्जितर्थमाभृतं पितिमिवावनीभुजाम् ॥ ७१ ॥
स्वस्वदीधितिपरिग्रह्मह्मामविष्टितमिवाद्विशेखरम् ।
चित्ररत्नपरिवेषमुच्चकेश्चारुहेमहरिणारिविष्टरम् ॥ ७२ ॥
अश्मगर्भमणिकिङ्किणीच्येः सानुभावमकृताश्रयरिव ।
दिव्यगन्धहतलोलपद्पदेः सस्तनेः सुरविमानमन्वितम् ॥ ७३ ॥

१. महादेवभस्तीकृतम्. २. जलपिक्षश्रृष्टः. ३. पीवरोचल-हरिवजोद्धरम् : (पक्षे ) पीवरोच-लहारे-व्रजोद्धरम्. ४. चन्चन-क्रमकरम् ; (पक्षे ) चन्च-क्रम-करम्, ५. उप्रतर-वारि; (पक्षे ) उप्र-तरवारि. ६. ६मानृतो राजानः पर्वताथः.

मैत्तवारणविराजितं स्फुरद्वे जहेतिभरतोरणोल्वणम् । लोलकेतुपृतनाकद्म्वकं नाकिनामिव विमानमम्बरे ७४ (इति पाठान्तरम्) अन्तर्रह्मध्वेफणिविस्फुरत्फणास्थालकोल्बणमणिपदीपकैः । निष्फलीकृतरिरंसुभोगिनीफूत्कृतोद्यममहीन्द्रमन्दिरम् ॥ ७५ ॥ क प्रयासि परिभूय मेदिनीं दौस्थ्य मत्पुर इतीव रोपतः । चित्ररत्वचयम् इसत्करैः स्फारितोरुहरिच।पमण्डलम् ॥ ७६ ॥ तीर्थकर्तुरहमिन्द्रमन्दिरादेण्यतः पथि समृद्धिभावतः । अग्निमग्निकणसंततिच्छलादुत्क्षिपन्तमिव लाजसंचयम् ॥ ७७ ॥ प्रेक्य तत्क्षणविनिद्रलोचना सा विहाय तैलिनं सुभूषणा । पत्युरन्तिकमुपेत्य सुत्रता स्वमसङ्घमसिलं तमत्रवीत् ॥ ७८ ॥ वन्ध्रं तमवधार्य तस्य सद्धन्धुरन्तकरमेनसां फलम्। व्याजहार स रदाग्रदीधितिव्याजहारमुरसि पकल्पयन् ॥ ७९ ॥ तं निशम्य हृदि मौक्तिकावछीं दन्तजैर्द्विगुणयन्मरीचिभिः। पीतिकन्दलितरोमकन्दलीसुन्दराकृतिरवीवदत्रृपः ८० (इति पाठान्तरम्<u>)</u> देवि धन्यचरिता त्वसेव या स्वमसंततिमपश्य ईदृशीम् । श्र्यतां सुकृतकन्दिल कमाद्वर्ण्यमानमनपायि तत्फलम् ॥ ८१ ॥ वारणेन्द्रमिव दानवन्धुरं सौरभेयमिव धर्मधूर्धरम् । केसरीशमिव विकमोदितं श्रीख़रूपमिव सर्वसेवितम् ॥ ८२ ॥ माल्यवत्प्रथितकीर्तिसौरभं चन्द्रवन्नयनवल्लभप्रभम्। भानुबद्भवनवोधकोविदं मीनयुग्मवदमन्दसंमदम् ॥ ८३ ॥ कुम्भयुग्मिमव मङ्गलास्पदं निर्मलं सर इव क्रमच्छिद्म् । तोयराशिमिव पालितस्थिति सिंहपीठिमिव दर्शितोन्नतिम् ॥ ८४ ॥ देवतागमकरं विमानवद्गीततीर्थमुरगस्य हर्म्यवत् ।

१. मत्तवारणो वरण्डकः; (पक्षे) मत्तगजः २. हीरकप्रभामरनिर्मिततोरणेन; (पक्षे) पविरुपायुधातिदायतः सङ्घामोत्वणम् ३. शब्याम्,

सद्गुणाट्यमिह रत्तराशिवत्सुष्टकर्मगहनं च वहिवत् ॥ ८५ ॥ रुप्स्यसे सपदि भूत्रयाधिपं तीर्थनाथममुना त्वमात्मजम् । जायते वतिवेशेपशालिनां खमवृन्दमफलं हि न कचित् ॥ ८६ ॥ इत्थं तदर्थकथया हृदिः कुरुययेव श्रोत्रान्तरप्रहित्तया हृद्येश्वरेण । देवी प्रमोदसिलेलेरभिपिच्यमाना वैप्रावनीव विलसत्पुलकाङ्कराभूत् ८७ स श्रीमानहमिन्द्र इत्यभिधया देवस्रयस्त्रिशतो-दन्वद्भिः प्रमितायुपो व्यपगमे सर्वार्थसिद्धेश्च्युतः । चन्द्रे विभ्रति रेवतीप्रणयतां वैद्याखकूप्णत्रयो-दृश्यां गर्भमवातरत्करितनुः श्रीसुत्रतायास्तदा ॥ ८८ ॥ आगत्यासनकम्पकल्पितचमत्काराः सुराः सर्वतो जम्भारातिपुरःसराः सपदि तां गर्भे जिनं विश्रतीम् । स्तोत्रेस्तुष्ट्वुरिष्टम्पणचयैरानर्चुरुचैर्जगु-र्भक्त्या नेमुरनर्तिपुर्नवरसैस्तर्ति न यत्ते व्यधुः ॥ ८९ ॥ अहमिह मैहमीहे यावदुचैविंधातुं कथमिव पुरुहृतोत्पादितं तावदीक्षे । ः इति मनसि विरुक्षं तं क्षितीशं सरतन

त्रिदशकुसुमवृष्टिच्छद्मना यौरहासीत् ॥ ९० ॥ इति महाक्षविश्रीहरिचन्द्रविरचिते धर्मशर्माभ्युदये महाकाव्ये पदमः सर्गः ।

> पष्टः सर्गः । सा भारतीय चतुरातिगभीरमर्थ वेलेव ग्रूडमणिमण्डलमम्बुराशेः । पोरंदरी दिगिव मेरुतिरोहितेन्दुं गर्भं तदा नृपवधूर्दधती रराज ॥ १ ॥

१. क्षेत्रभूमिरिव. २. उत्सवम्.

· तामादरादुदरिणीं रहसि प्रहृप्टा दृष्टिः प्रतिक्षणमुदैक्षत भूमिभर्तुः । देवादवाप्य तपनीयनिधानकुम्भीं साराङ्करङ्ककुरुम्लकुटुम्बिनीव ॥ २ ॥ अन्तर्वपुः प्रणयिनः परमेश्वरस्य निर्यद्यशोभिरिव सा परिरभ्यमाणा । स्तृत्पेरहोभिरभितो घनसारसार-ऋ्योपदेहमिव देहमुवाह देवी ॥ ३ ॥ तृष्णान्बुधेरपरपारमुपागतं च निर्वन्धनं च तनयं जनयिप्यतीयम् । तेनावरुद्धकलकेलिशकुन्तमुक्तिं मुक्त्वान्यवस्तुषु ववन्ध न दोहदानि ॥ ४ ॥ वृद्धि परामुदरमाप यथायथास्याः इयामाननः स्तनभरोऽपि तथातथाभृत्। यद्वा नितान्तकठिनां प्रकृतिं भजन्तो मध्यस्थमप्युद्यिनं न जडाः सहन्ते ॥ ५ ॥ तस्याः कपोलफलके स्फटिकाञ्मकान्तौ कंदर्पद्पेण इव मतिविम्विताङ्गः । रात्रावलक्ष्यत जनैर्यदि लाञ्छनेन श्रीकण्ठकण्ठजरठच्छविना मृगाङ्कः ॥ ६ ॥ एकेन तेन विलना सवलेन तस्या भङ्कत्वा वलित्रयमवर्धत मध्यदेशः।

<sup>9.</sup> भूमितलाहैवानुकृत्येन लब्धसुवर्णकलशा मा कथिदापीदिति भयाकुला दरिद्रगृहिणीव. २. तेन गर्भस्थेन.

तेनैव संमदरसेन सुहत्तदाभू-दत्यन्तपीवरतरः कुचकुम्भभारः ॥ ७ ॥ उत्वातपङ्किलविसाविव राजहंसौ शुश्री सभूजवदनाविव पद्मकोपी । तस्याः स्तनौ हृदि रसैः सरसीव पूर्णे संरेजतुर्गवलमेचकच्चुकायौ ॥ ८॥ गर्भे वसन्नपि मलैरकलङ्किताङ्गो ज्ञानत्रयं त्रिभुवनैकगुरुर्वभार । तुङ्गोदयाद्रिगहनान्तरितोऽपि धाम किं नाम मुञ्जति कदाचन तिरमरहिमः ॥ ९ ॥ काले कुलस्थितिरिति प्रतिपद्य विद्वा-न्कर्तुं यदैच्छदिह पुंसवनादिकर्म । सःस्पर्धयेव तदुपेत्य पुरंदरेण पागेव निर्मितमुदेक्षत स क्षितीशः ॥ १० ॥ सा गर्भनिर्भरतया सकलाङ्गसाद-मासाद्य निष्क्रियतनुरत्रुरुणेन्द्रगौरी । आलोकिता स्फटिककृत्रिमपुत्रिकेव भर्तुस्तदा मदयति सा मनो मृगाक्षी ॥ ११ ॥ वज्रानलादि न ससर्ज न चोज्जगर्ज साश्चर्यमेलेविल इत्यपरोऽम्बुवाहः । अष्टो च सप्त च जिनेश्वरजन्मपूर्वा-न्मासान्व्यधत् नृपधामनि रलवृष्टिम् ॥ १२ ॥ पुष्पं गते हिमरुची तपसो वलझ-पक्षाश्रितां तिथिमथ त्रिजयामवाप्य ।

१. गवर्लं माहिषं श्टह्मम्. २. ऐलविलः सुवेरः. ३. त्रयोदशीम्.

प्राचीव भानुमभिनन्दितसर्वहोकं ्सासूत सूत्रितनयं तनयं मृगाक्षी ॥ १३ ॥ शातोदरी शयनसंनिहितेन तेन प्रोत्तप्तकाञ्चनसकाशरुचा चकारो । कंदर्पदर्पजयिना नयनानलेन कामद्विषः शिरसि चान्द्रमसी कलेव ॥ १४ ॥ अष्टोत्तरां दशशतीं शुभलक्षणानां विभ्रत्स पुण्यविपणिः सहसापि दृष्टः। स्वर्गादतेऽपि परमोत्सवनिर्निमेषाः 😬 🤈 : काश्चित्रमत्र न चकार चकोरनेत्राः ॥ १५ ॥ गच्छन्नधश्चिरतरं जिनजन्मदत्त-हस्तावलम्ब इव निर्मलपुण्यराशिः । अप्रेरितोऽपि भवनामरमन्दिरेषु े निःसंख्यशङ्खनिवहः सहसोज्जगर्ज ॥ १६ ॥ रे रे भवअमणजन्मजरान्तकाद्याः सद्यः प्रयात शममेष जिनोऽवतीणीः। इत्थं प्रशासदिव डिण्डिमचण्डिमोचैः खं व्यन्तरानकशतध्वनिराततान ॥ १७ ॥ एको न केवलंमनेकपमण्डलस्य गण्डाच्छिखण्डिगलकज्जलकान्तिचौरः । ज्योतिगृहमहिलसिंहसहस्रनादै-्र रुत्कंघरः स जगतोऽपि मदो निरस्तः ॥ १८॥ तत्काललास्यरसलालसमोक्षलक्ष्मी-विक्षिप्तपाणिमणिकङ्कणरावरम्यै: ।

१. व्यन्तरो देवयोनिभेदः.

जन्मन्यनल्पतरकल्पनिवासिवेद्म घण्टाखनैः खयमपूरि जगज्जिनस्य ॥ १९ ॥ वालस्य तस्य महसा सहसोचतेन पध्वंसितान्धतमसे सद्ने तदानीम् । सेवागताम्बरसुनीनिव सप्त काचि-द्दीपान्व्यचोधयत केवलमङ्गलार्थम् ॥ २०॥ जन्मोत्सवप्रथमवार्तिकमात्मजस्य तस्य प्रमोद्भरदुर्ललेतो नरेन्द्रः। नोर्वीशमोलिमणिमालिकयाज्येव रुक्ष्म्या पुनर्नियतमात्मसमीचकार ॥ २१ ॥ ते गन्धवारिविरजीकृतराजवर्त्म-न्यभाददभ्रघृणयो मणयो निपेतुः। येरतत्क्षणोप्तसुकृतद्रुमवीजपुञ्ज-निर्यत्प्ररोहनिकराकृतिरन्वकारि ॥ २२ ॥ **उत्क्षिप्तकेतुपटप**लवितान्तरिक्षे चिक्षेप तीक्ष्णरुचिरत्र पुरे न पादान् । मन्ये पतन्निद्रापुप्परसप्रवाह-संदोहपिच्छिरपथच्छरपातभीतः ॥ २३॥ संवाहयन्निव मनाविचरवन्धमुक्ता-स्त्वङ्गद्विसंस्थुलपदाः प्रतिपक्षवन्दीः । मन्दारदाममधुसीकरभारवाही मन्दोऽतिमन्दगतिरत्र वभृव वायुः ॥ २४ ॥ तोयों ध्वनिः प्रतिगृहं रुयशारि नृतं गीतं च चारु मधुरा नवतोरणश्रीः।

इत्याद्यनेकपरमोत्सवकेलिपात्रं 🦩 द्रागेकगोत्रमिव सूत्रितयं वसूव ॥ २५ ॥ शुभं नभोऽभवद्भूदंपकण्टका भू-र्भक्त्येव भानुरभिगम्यरुचिर्वभृव । आरोग्यवानजनि जानपदोऽपि लोक-स्तर्ति न यत्युखनिमित्तमभूतदानीम् ॥ २६ ॥ स्नाता इवातिशयशालिनि पुण्यतीर्थे तसिन्रजोव्यपगमात्सहसा प्रसन्नाः। एप्यन्निजप्रणयिनां त्रिदिवात्तदानीं संयोगयोग्यसमयाः ककुभो वभृवुः ॥ २७ ॥ रङ्गावलिध्वजपटोच्छ्यतोरणादि-व्यये निधीश्वरपरिग्रहचक्रवाले । उद्वेलनोलसितरतरुचा हसद्भि-र्निर्यामिकैरिव चिराचिलतं निधानैः॥ २८॥ .जाते जगत्रयगुरी गरिमाम्बुराशि-नीरान्तरान्तरितविश्वमहिम्नि तत्र । कोऽन्यस्य राज्यमहिमेति किल प्रभाव-शक्त्या हतं हरिहयासनमाप कम्पम् ॥ २९॥ तत्कम्पकारणमवेक्षितुंमक्षमाणि ज्ञात्वा शतान्यपि दशोज्ज्वललोचनानाम् । अत्यन्तविसायरसोत्सुकचित्तवृत्ति-रिन्द्रोऽवधिं समुदमीलयदेकनेत्राम् ॥ ३०॥ तेनाकरुय्य जिनजन्म जवेन पीठा-दृत्थाय तद्दिशि पदान्यपि सप्त गत्वा ।

देवो दिवस्तमभिवन्य मुदाभिषेक्तं प्रस्थानदुन्दुभिमदापयत क्षणेन ॥ ३१ ॥ उन्निद्रयन्निव चिराय शयालुधर्म तस्य ध्वनिर्भरितमूरिविमानरन्धः । हर्म्याणि मेदुरतरोऽपि सुरासुराणां द्राक्पारितोपकमिवार्थयितुं जगाम ॥ ३२ ॥ ते पोडशाभरणभृपितदिव्यदेहाः स्वस्वोरुवाहनजुपः सपरिग्रहाश्च । हृह्यजैनगुणसंततिकृप्यमाणा-श्रोलुर्वलादिव दशापि दिशामधीशाः ॥ ३३ ॥ खर्दिन्तनं तदनु दन्तसरःसरोज-राजीनटर्छंडहनाकवधृनिकायम् । उसुहलोचनरुचां निचयैविचित्रैः संचित्रयनिव दिवस्पतिरारुरोह ॥ ३४॥ ऐरावणश्चटुलकर्णझलंशलाभि-रुड्डीनगण्डमधुपावलिरावभासे । यात्रोद्यतः पथि जिनस्य पदे पदेऽसौ निर्मुच्यमान इव पापलवैस्नुटद्भिः ॥ ३५ ॥ गच्छन्ननल्पतरकल्पतरुपस्न-पात्रीपवित्रकरिंकरचकवालैः। सोहं तदीयविरहार्तिमशक्रुवद्भिः

कीडावनिरिव रराज स पृष्ठल्योः ॥ ३६ ॥

१. लढहः सुन्दरः. २. 'गजकणंगितर्श्वलंदालेखुच्यते' इति फासन्दकीयनीति-सारटीका ( ११४५ ) ४ घ० रा०

अन्योन्यघट्टनरणन्मणिभूषणात्रा वाचालितोचकुचकुम्भभराः सुराणाम् । उल्लासिलास्यरसंपेशलकांस्यताल-लीलाश्रिता इव रसाललनाः प्रचेलुः ॥ ३० ॥ गायन्नटन्नमद्नुवजद्प्यमन्दं वृन्दं तदा दिविषदां मिलदासमन्तात्। देवः पृथकपृथगुपात्तविशेषभावै-स्तुल्यं सहस्रनयनो नयनैर्ददर्श ॥ ३८॥ उद्दामरागरससागरमञ्जूहू-इाहादिकिंनरतरङ्गितगीतसक्तः। संत्रासहेतुष् नदत्स्विप तूर्यलक्षे-ष्यन्तर्ने शीतिकरणं हरिणो ववाघे ॥ ३९ ॥ ऋरः कृतान्तमहिपस्तरणेस्तुरंगा-द्योतिः कुरङ्गरिपवः (१) पवनस्य चैणः । सर्वे समं ययुरमी जिनमार्गलयाः के वा त्यजन्ति न परस्परवैरभावम् ॥ ४० ॥ पुष्पैः फलैः किसलयैर्मणिभूषणैश्र तेर्तेर्विचित्रवर्चीवरसंचयेश्च । कर्तुं जिनेन्द्रचरणार्चनमुत्तरन्तः करुपद्रुमा इव वियत्यमरा विरेजुः ॥ ४१ ॥ अन्योन्यसंचलनघट्टितककेशोरः-्रञ्जुण्णोरुहारमणयो नटतां सुराणाम् । , तारापथात्करिघटाचरणप्रचार्-

संचूर्णितोडुनिचया इव ते निपेतुः ॥ ४२ ॥ 👑

सूर्यापगामिभिरिभैर्मरुतां कराय-व्यापारिताभिरभितापिनि गण्डमृले । गण्डूपवारिविसरप्रसरच्छटाभि-र्द्घे क्षणं श्रवणचामरचारुलक्ष्मीः ॥ ४३ ॥ रक्तोत्परुं हरितपत्रविरुम्वि तीरे त्रिस्रोतसः स्फुटमिति त्रिदशद्विपेन्द्रः । विम्वं विकृप्य सहसा तपनस्य मुञ्च-न्धुन्वन्करं दिवि चकार न कस्य हास्यम् ॥ ४४ ॥ तारापथे विचरतां सुरसिंधुराणां सूत्कारनिर्गतकराम्बुकणा इवारात् । ताराः सुरैर्ददिशिरेऽथ मिथोऽङ्गसङ्ग-चुट्यद्विभूपणमणिप्रकरानुकाराः ॥ १५ । त्रैविकमकमभुजंगमभोगमुक्ता निमोंकरज्जुरिव दृष्टिविपातिरेका। व्योमापगा द्युपुरगोपुरदेहलीव देवैर्व्यलेकि घटिता स्फटिकोपलेन ॥ ४६ ॥ रेजे जिनं सपयितुं पततां सुराणां शुआ विमानशिखरध्वजपङ्किरभे । आनन्दकन्दलितरूपशतं पतन्ती ज्ञात्वा निजावसरमम्बरनिञ्चगेव ॥ १७ ॥ जाते जिने अवनशास्तरि संचरन्तः स्वदंन्तिनो नगसि नीलपयोदस्वण्डम् । नाथादते प्रथममिन्दुपुरप्रतोल्यां दत्तं कपाटमिव लोहमयं वमञ्जुः ॥ ४८ ॥

१. रष्टजलाधियया च.

अव्याहतप्रसरवातविवर्तमान-नीलान्तरीयविवरस्फुरितोरुदण्डा । वाह्यच्छविव्यपनयार्पितगर्भशोभा रैम्भेव कस्य न मनो हरति सा रम्भा ॥ ४९ ॥ यावज्जिनेश्वरपुरं हरिराजघान्याः स्वर्गोकसां नभिस धोरणिरापतन्ती । लोकस्य शास्तरि जिने दिवमारुरुक्षो-र्निःश्रेणिकेव सुकृतेन कृता रराज ॥ ५० ॥ वलगद्धनोरुलहरीनिवहान्तराल-हेलोल्लसन्मकरमीनकुलीरपोतान् । ये यानपात्रपटलप्रतिमैर्विमाने-रुत्तेरुरम्बरमहाम्बुनिधेरमर्त्याः ॥ ५१ ॥ द्वारि द्वारि नभस्तलान्निपतितैस्तुँपैर्मणीनां मुनि-क्रीडापीतपयोधिभूतलमिव न्यालोकयद्यद्यपि । एकस्यैव जगद्विमृपणमणेस्तस्याईतो जन्मना मेने रत्नपुरं तथापि मरुतां नाथरतदा सार्थकम् ॥ ५२ ॥ पुरमिव पुरुहूतः प्राञ्जलिक्षिः परीत्य

त्रिभुवनमहनीयं हर्म्यमस्यातिरम्यम् । समुपन्यनवुद्धा विश्वविश्वाधिपत्यं

श्रियमिव सहसान्तः भेषयामास कान्ताम् ॥ ५३ ॥ इति महाकविश्रीहरिचन्द्रविरचिते धर्मशर्माभ्युदये महाकाव्ये पष्टः सर्गः ।

१. अन्तरीयमधोवस्रम् २. कद्रलीवः ३. समृहैः. ४. विखिलजगत्प्रभुलम्. ५. शचीम्

सप्तमः सर्गः ।

प्रविस्य सद्मन्यथ सुव्रतायाः समर्प्य मायाप्रतिरूपमङ्के । शची जिनं पूर्वपयोधिवीचेः समुज्जहारेन्दुमिवोदितं द्योः ॥ १ ॥ अवाप्य तत्पाणिपुटायमें श्रीं प्रकाशमाने जिनयामिनीशे । करारविन्दद्वितयं तदानीं विडौजसः कुण्डलतां जगाम ॥ २ ॥ प्रमोदवाप्पाम्बुकरम्वितेन दशां सहस्रेण सहस्रनेत्रः । अपरयदस्याकृतिरुक्षणानां सकप्टमप्टाभ्यधिकं सहस्रम् ॥ ३ ॥ अपारयन्त्रप्रतिरूपमङ्गं जिनस्य तस्येक्षित्रमीक्षणाभ्याम् । सहस्रनेत्राय तदा समूहः सुरासुराणां स्पृहयांवभूव ॥ ४ ॥ तमादरादर्भकमप्यदेशेर्गुणैर्गरीयांसमदोपलोकात्। क्रुतप्रणामाय पुरंदराय समर्पयामास पुँलोमपुत्री ॥ ५ ॥ ससंभ्रमेणांभ्रमुवहभस्य न्यधायि मृधि त्रिदिवेधरेण । जयेति वाचं मुहुरुचरद्भिः कराञ्जलिः खस्य मुररहोपैः ॥ ६ ॥ स तत्र चामीकरचारुमूर्तिः स्फुरत्प्रभामण्डलमध्यवर्ती । अनम्बुधारावरतुङ्गशृङ्गे नवोदितश्चन्द्र इवावभासे ॥ ७ ॥ तदङ्गियुग्मस्य नखेन्दुकान्तिर्द्युदन्तिनो मूर्धनि विस्फुरन्ती । वभौ तदाकान्तिविभिन्नकुम्भखलोच्छलम्मोक्तिकमण्डलीव ॥ ८॥ अथाभिषेक्तुं सुरशैलमृधि तमुद्वहँस्तीर्थकरं कराभ्याम् । पथा ग्रहाणां स गजाधिरुद्धश्चाल सौर्यर्मपतिः ससेन्यः ॥ ९ ॥ ध्वनस्य तूर्येषु हरिप्रणीता स्तुतिस्तदाश्रावि सुरेर्न जेनी । मुहुरतदारम्भचराधरोष्ठप्रवारुरीराभिरवेदि किं तु ॥ १० ॥ अखण्डहेमाण्डकपुण्डरीकन्नजस्य दम्भात्रिदशोदृतस्य । सुँवर्णकुम्भान्स्वशिरोभिरुद्वहन्नियाय तस्य रूपनाय शेपः ॥ ११ ॥

१. शनी. २. ऐरावतस्य. ३. इन्द्रः. ४. अयं वंशस्थवृत्तपादोऽत्र प्रमादाप-तित इति भाति.

विघूयमानामरमण्डलीमिः प्रमोरुपान्ते सितचामराली । रराज रागोत्युकमुक्तिमुक्तकटाक्षविक्षेपपरम्परेव ॥ १२ ॥ प्रदह्ममानागुरुघूमलेखाकरम्वितं व्योम वमौ तदानीम् । जिनस्य जन्माभिपवोत्सवार्थमिवागताशेपभुजंगलोकम् ॥ १३ ॥ तमिन्दुग्रुभ्रध्वजनिर्मलोर्मिः सितातपत्रस्फुटफेनपुङ्गः । सुरासुराणां निवहोऽभिपेकुं रराज दुग्धाविधरिवानुगच्छन् ॥ ११ ॥ वमा पिशङ्गः कनकोज्ज्वलामिः प्रभाभिरस्याश्रमुजीवितेशः । प्रभुं तमायान्तमवेत्य भक्त्या स संमुखायात इवाद्रिराजः ॥ १५॥ . सुधाप्रवाहैरिव हारिगीतैस्तरङ्गिते व्योममहाम्बुराशा । -भुजम्रमोल्लासितलास्यलीलाछलात्स्रवन्ते सा मैरुत्तरूण्यः ॥ १६ ॥ दिवोऽपि संदर्शितविश्रमायाः सितैकवेणीमिव चृद्धमूर्तेः । स निर्जराणामिषपः पतन्तीं मुमोच दूरेण धुरस्रवन्तीम् ॥ १७ ॥ स चित्रमन्तर्हितभानुकान्त्या प्रभोरमुष्योपरि मेघखण्डम् । सहेमकुम्भस्य वभार शोभां मयूरपत्रातपवारणस्य ॥ १८ ॥ प्रयाणवेगानिलकृष्यमाणा घना विमानानि तदानुजग्मुः । तद्यवेदीमणिमण्डलांशुस्फुरन्मरुचापजिघृक्षयेव ॥ १९ ॥ स वारिधेरन्तरनन्तनालस्फुरद्धरित्रीवलयारविन्दे । उपर्यटत्यद्भपदक्रिकामं ददशे मेरुं सपयोदिमन्द्रः ॥ २० ॥ अयः कृतस्तावदनन्तरोकः श्रिया किमुचैस्निदशारयो मे । इँत्यस्य रोपादरुणाङानेत्रं भुवाभ्युदस्तास्यमिवेक्षणाय ॥ २१ ॥ परिस्फुरत्काञ्चनकायमाराद्विभावरीवासरयोर्श्रमेण । विडम्बयन्तं नवदंपतीभ्यां परीयमाणानलपुञ्जलीलाम् ॥ २२ ॥ रवीन्द्रम्योभयपार्श्वमन्तर्घृतेन्द्रनील्युति हेमकायम् । -सचक्रशङ्खस्य पिशङ्गवस्त्रां त्रिविकमस्याकृतिसुद्रहन्तम् ॥ २३ ॥

१. देवाहनाः. २. गहाम्. ३. एतदुत्तरार्धमस्फटम्.

धनानिलोत्थैः खलपङ्कजानां परागपूरैरुपर्वहितायम् । मुहुर्जिनस्यापततोऽतिदूरादुदिख्वतय्रीविमवेक्षणाय ॥ २४ ॥ दिगन्तरेभ्यो द्वतमापतद्भिर्घनैर्घनाखण्डलचापचित्रैः। उपान्तरत्नप्रकरोपहौरेधरैरिवाद्रोन्द्रमुपास्यमानम् ॥ २५ ॥ सिताब्दरुद्धार्धहिरण्यदेहं शिरःस्फुरत्पाण्डशिलार्धचन्द्रम्। कपालमालाललितो हुपङ्काचा धृतार्धनारी श्वरमृर्तिशोभम् ॥ २६ ॥ अमी अमन्तो विततस्थलानमे यहा यहीष्यन्ति सुवर्णकोटीः । इतीव तेषां प्रसरं निरोद्धं घनानुपान्ते दधतं सचापान् ॥ २०॥ नितम्बिनीः संततमेव भास्तकराभिमृष्टोचपयोधरायाः। समासजन्तं सरितां प्रवाहेस्तटीः क्षरत्वेदजलेरिवार्दाः ॥ २८॥ असद्यहेतिप्रसरैः परेपां प्रमञ्जनात्प्राप्तहिरण्यलेशैः । महिससेन्यैः कटकेप्वटिइनिपेवितं साधु महीधरेन्द्रम् ॥ २९ ॥ मैरुद्धनद्वंशमनेकर्तालं रॅसाल्संभावितमन्मथैलम् । धृतसारात क्षमिवाश्रयन्तं वनं च गानं च सुराष्ट्रनानाम् ॥ ३० ॥ तंटैरुदञ्चन्मणिमण्डलांशुच्छटेरुदूढोच्छिखवर्हिशङ्काम् । सचेतसोऽपि पथयद्भिरुचेः र्पतारितानेकविडालपोतम् ॥ ३१ ॥ विशालदंन्तं धनदानवारिं प्रसारितोद्दामकराग्रदण्डम्। उपेयुषो दिग्गजपुंगवस्य पुरो दधानं प्रतिमहालीलाम् ॥ ३२ ॥ अधिश्रियं नीरदमाश्रयन्तीं नवानुदन्तीमतिनिष्कलाभान् ।

१. पर्वतः. २. भाखन्तो देदीप्यमाना ये करा हस्ताः; (पत्ते) भाखतः स्यंस्य कराः किरणाः. ३. मरुतो देवाः; मरुद्वायुधः वंशो वंशीनामकं वाद्यम्; वेणुधः. ४. तालः कालकियामानम्; यूक्षनेदधः. ५. रत्तेन लरुषं मन्परम् भाविता मन्मथस्य कामस्य एला नीतवन्धविशेषो येनः (पत्ते) रसार्वरामः संमाविता मन्मधा मदनवंशका यूक्षविशेषा एलालताध यस्मिन्. ६. मणिकिर्णेषु मयूरश्रान्तयुरपादनेन विश्वतानेकमानीरिश्चिम्. ७. दन्तोऽदिकटकः; रदधः. ८. पन-दान-पारिम्; (पह्ने) पन-दानव-निरम्. ९. शुण्याद्रष्टम्; किर्णाप्रदृष्टं च.

स्वेनर्भुजंगाञ्चिराखिनां द्धानं प्रगल्भवेश्यामिव चन्दनालीम् ॥ ३३ ॥ गज्ञमान्मुग्वंमृगाधिनाथैविंदार्यमाणान्नखरप्रहारैः । तिडच्छलित्रगेलदस्रधारान्दधानमा मेखलमम्बुवाहान् ॥ ३४ ॥ जिनागमे प्राज्यमणिप्रमाभिः प्रभिन्नरोमाञ्चमिव प्रमोदात् । समीरणान्दोलद्वालतालैर्भूजैरिवोल्लासितलास्यलीलम् ॥ ३५ ॥ अकृत्रिमेश्चेत्यगृहैर्जिनानां कृतः पवित्रोऽयमिति प्रयतात् । सुरेश्वरेणानमता पदत्तप्रतिष्ठयेवोच्छिरसं महत्या ॥ ३६ ॥ विलङ्घय पन्थानमथामराणां पतिः स निष्कम्पनमूध्वजायः । नितान्तवेगेन तमुखुकत्वात्किलागतं संमुखमाससाद ॥३७॥ (कुलकम्) उपेयुपोऽनन्तपथाध्वनीनानैनेनसस्ताञ्चिरसा प्रतीच्छन् । निरन्तराया विवुधानुवृत्तेः फलं व्यनक्ति सा तदामरादिः ॥ ३८॥ हरेद्विंपो हारिहिरण्यकक्षः क्षरन्मदक्षालितशैलशृङ्गः । बमो तिडद्दण्डिवहारसारः शरत्तिडित्वानिव तत्र वर्षन् ॥ ३९ ॥ सलीलमेरावणवामनाद्यैर्धतानि येरेव गजैर्जगन्ति । स्थिरं दघत्तानिप मूर्धि मेरुर्धराधराख्यामधरीचकार ॥ ४० ॥ सविकमं कामित हास्तिके यन्ननाम नो नाम मनाग्गिरीन्द्रः। असंशयं सा जिनभक्तिरेव स्थिरा चकारास्य महाचलत्वम् ॥ ४१ ॥ मदेन मूर्घन्यमणिप्रभाभिर्विनिर्गतान्तस्तमसेव गण्डात् । निरुद्धदृष्टिप्रसराः सुराणां शनैः शनैर्गन्धगजाः प्रससुः ॥ ४२ ॥ हिरण्यमूमृद्विरदेसतदानीं मदाम्बुधारास्रपितोत्तमाङ्गः। स दृष्टपूर्वोऽपि सुरासुराणामजीजनत्कव्यरुशैरुशङ्काम् ॥ ४३ ॥

१. लक्ष्मीयुक्तं नीरदं दन्तरहितमप्याश्रयन्तीं निष्कलाभमतिकान्तान्दरिद्यानिति यावत्. एतादशानवांस्तरुणानिष भुजंगान्विद्याविशाखनां चूलाधारिदासविशेषाणां स्वनैः कटुमापणैः करणभूतेर्नुदन्तीं निष्कासयन्तीम्, इति वेश्यापक्षेः चन्दनालीपक्षे तु नीरदं मेधम्, शिखिनां मयूराणां स्वनैरितमिलनकान्तीन्भुजगानुदन्तीम्-२. निष्पापान्

मदाञ्जनेनालिखितां गजेन्द्रैः सहैपमुत्क्षिप्तखुराग्रटङ्काः । हयाः किँलाहार्यशिलासु जैनीमिहोत्किरन्ति सा यशःप्रशस्तिम् ॥४४॥ कैशाञ्चनेः किंचिदवाञ्चितास्याः पुरःप्रविष्टापरकायमधाः । इह फ़ुतोल्रह्मनवल्गनाद्येर्सुदेव लाखं पुरतोऽस्य चुकुः ॥ ४५ ॥ कृतश्रमा ये नववीथिकासु तुरंगमाः साधितपञ्चधौराः । इहोचनीचं चरणेस्त एव विलद्वय चान्ये नभसीव जन्मुः ॥ ४६ ॥ दृढेस्तुरंगात्रखुरप्रहारैरिहोच्छलन्तो ज्वलनस्फुलिङ्गाः । वसुर्विभिद्येव महीं विभिन्नफणीन्द्रमौलेरिव रतसंघाः ॥ ४७ ॥ समन्ततः काञ्चनभृमिभागास्तथा रथेर्थुं भुदिरे गुराणाम् । यथा विवस्वद्रथनेमिधारापथेऽरुणस्यापि मतिअमोऽभृत् ॥ ४८॥ नितम्बमाघाय मदादुदञ्चिन्छरः समाकुञ्चितफुछघोणम् । अनुव्रजन्तं चमरीं महोक्षमिहारुणत्कप्टमहो महेभः ॥ ४९, ॥ द्युयोपितां कपिंतकुन्तलायाः स्तनोरुजङ्वाजघनं स्पृशन्तः । शनैरंभीका इव संविचेरुस्तरङ्गिणीतीरसरोजवाताः ॥ ५० ॥ वियोगनामापि न सोढुमीशं दिवः स्वमुद्यानमिवावतीणिम् । हरिः प्रपेदे सुमनोभिरामं वनं स तत्र पृथु पाण्डुकाख्यम् ॥ ५१ ॥ अथो जिनेन्द्रानुचराः सुराणामपास्तविस्तीर्णकुथच्छहेन । विचित्रकर्माचरणेरशेपेश्चिरादमुच्यन्त मतङ्गजेन्द्राः ॥ ५२ ॥ स वीरितो मत्तमरुहिपोघः प्रसद्य कामश्रमशान्तिमिच्छन् । रजखला अप्यभजत्सवन्तीरहो मदान्धस्य कुतो विवेकः ॥ ५३ ॥ गजो न वन्यद्विपदानदिग्धं पपो पिपासाकुलितोऽपि तोयम् । खजीवितेभ्योऽपि महोत्रतानामहो गरीयानभिमान एव ॥ ५४॥ करी करोत्क्षिप्तसरोरुहास्योच्छलत्रिलीनालिकुलच्छलेन ।

१. शहार्यः पर्वतः. २. वत्माकर्पणः. २. समस्य पर्वविधा गतिर्धारेत्युच्यते. ४. धुण्णाः. ५. कासुकाः. ६. वारितो जलातः (पक्षे) वारितो निषिदः.

कचेष्विवाकृष्य हठेन यान्तीं वुभोज वांमामपि तां सवन्तीम् ॥ ५५ ॥ अवालरोवालदलान्तरीयं न्युदस्य मध्यं स्पृशति द्विपेन्द्रे । तटात्रभूमिर्जघनस्थलीव जलेरुद्रसावि वनापगायाः ॥ ५६ ॥ पयस्युदस्तोरुकरं मिमङ्कोर्द्विपाधिपस्योत्पतितं कपोलात्। उपर्येहीनां वहरं चकासे सदण्डनीहातपवारणाभम् ॥ ५७ ॥ विलासवत्याः सरितः प्रसङ्गमवाप्य विस्फारिपयोधरायाः । गजो ममजात्र कुतोऽथवा स्थान्महोदयः स्त्रीव्यसनारुसानाम् ॥ ५८॥ दलानि संभोगभरापितानि नखक्षतानीव सरोरुहिण्याः । दधनदाम्मर्तिलिनात्कथंचिदवातरहृद्धरसो महेमः ॥ ५९ ॥ वनेऽत्र सप्तच्छद्गन्घदत्तपतिद्विपश्रान्तिविधृतवीतीन् । प्रयुज्य सामैव शनैर्गजेन्द्रान्विनन्युरालानपदं नयज्ञाः ॥ ६० ॥ निपादिने साधुनयप्रयुक्ताः खयं स्वकायाकलनाय वारीम् । दुर्महेभाः कियते कथं वा जडात्मकैरात्महितप्रवृत्तिः ॥ ६१ ॥ खलीनपर्याणमपास्य कृच्छ्राखरैर्मुखारोपितवधनद्धाः । हॅयाननाहेपितदत्तकर्णा विनिन्यिरेऽधा भुवि वेल्लनाय ॥ ६२ ॥ इतस्ततो लोलनभाजि वाजिन्यभिच्युताः फेनलवा विरेजुः। तदङ्गसङ्गञ्जटितोरुहारप्रकीणेमुक्ताप्रकरा इवोर्च्याः ॥ ६२ ॥ नढान्मिलच्छैवलजालनीला निरीयुराकम्य पयस्तुरंगाः। दिनोदये च्योम समुखतन्तः पयोधिमध्यादिव है।रिदश्वाः ॥ ६४ ॥ इह क्षरित्रक्षरवारिहारिण्यनल्पकल्पद्रुणि कल्पनाथः। निवेशयामास यथायथं स स्थलाम्बुशाखाचरवाहनानि ॥ ६५ ॥ तदादि भूमो शिशुवक्रमाभ्यां सकौतुकं कामति नाकिचके । चभार हग्दोपनिपेघयित्रीं यमश्छविं कैज्जल्लाञ्छनस्य ॥ ६६ ॥

१. शय्यातः. २. 'वीतिरक्षुशक्मणि'. ३. निजयन्धनरज्जुम्. ४ हयाननाः किनयः. ५. सूर्यरथाश्वाः. ६. इन्द्रः. ७. बालकस्यापि मुख्यिषु दृष्टिदोपनिवारणार्थं कजलिन्दुं कुर्वन्ति.

भूदेव्याः शिरसीय कुन्तलतुलालियदुमस्यामले लीलोत्तंसितकेतकीकिसलयस्योन्मुद्रयन्तीं द्युतिम् । शृङ्गे स्वर्णगिरेः स धूर्जिटिजटाजूटाय्रपिङ्गत्विषि प्रेह्मसाण्ड्रशिलां कलामिय विधोः कल्पाधिपः प्रेक्षत ॥ ६०॥ संसारार्तिमिय व्यतीत्य पदवीं शुक्केन दिग्दन्तिना ध्यानेनेय महीभृतिस्रिभुवनस्येवास्य मूर्धि स्थितम् । तां केवल्यशिलामियाधरजनीप्राणाधिनाथाकृतिं प्राप्यार्हिन्नरतो व्रतीय समभृदाखण्डलो निर्वृतः ॥ ६८॥ इति महाकविशीहरिचन्द्रविरचिते धर्मशर्माभ्युदये महाकाव्ये सप्तमः सर्गः ।

अष्टमः सर्गः ।

अथ सरभसमस्यां न्यस्तिविस्तीर्णभाखन्मणिमयहारेपीठे निर्भरोत्साहयोगः ।
शरभिव हिमाद्रेरश्रमातङ्गकुम्भाज्ञिनपतिमवतार्य स्थापयामास निष्णुः ॥ १ ॥
मदनभिदमधास्यकृनमेनं न मूर्प्रा
यदि कथमि शेपस्तिच्छलापद्मवेपः ।
अपि मृदुलमृणालीकोमलस्तहुरापां
स कथिमतस्थाप्र्यत्दमाभरोद्धारकीर्तिम् ॥ २ ॥
किमतनुतरपुण्यैः सिद्यशोभिः स्वयं वा
निजसमयसमेतस्विभिभः क्षीरसिन्धोः ।
इति सुरपरिपाट्या शङ्कमानैः शिलायाः
शिरसिं सितमयूर्वैः शिष्ट्यमाणः स रेने ॥ ३ ॥

१. अर्धवन्त्राकृतिम्. २. मुक्तः; चंतुप्रथः

अनुगुणमनुभावस्थानुरूपं विभूतेः समुचितमनुवृत्तेर्देशकालानुकूलम् । अविकलमकलङ्कं निस्तुलं तस्य भर्तुः ंखपनविधिममर्त्याः प्रारभन्ते सा तस्मिन् ॥ ४ ॥ अवकरनिकुरम्बे मारुतेनापनीते कुरुत धैनकुमाराः साधु गन्धोददृष्टिम् । तद्नु च मणिमुक्ताभङ्गरङ्गावलीभि-विंरचयत चतुष्कं सत्वरं दिक्कमार्थः ॥ ५ ॥ स्वयमयमिह धत्ते छत्रमीशाननाथ-स्तदनुगतमृगाक्ष्यो मैङ्गलान्युत्क्षिपन्तु । जिनसविधममत्यी निर्तता वालवाल-व्यजन्विधिसनाथाः सन्तु सानत्कुमाराः ॥ ६ ॥ विलफलकुसुमस्रग्गन्धधूपाक्षताचैः प्राणयत विचित्राण्यन्तपात्राणि देव्यः । सिललिम्ह पयोधेरेष्यति व्यन्तराद्याः पदुपटहमृदङ्गादीनि तत्सज्जयन्तु ॥ ७ ॥ प्रवणय वरवीणां वाणि री णासि कस्मा-त्किमपरमिह ताले तुम्बरो त्वं वरोऽसि । इह हि भरत रङ्गाचार्य विस्तार्य रङ्गं त्वरयसि नटनार्थं किं न रम्भामदम्भाम् ॥ ८॥ . समुचितमिति कृत्यं जैनजन्माभिषेके ं त्रिदशपतिनियोगाद्राहयन्नायहेण । कलितकनकदण्डोद्दण्डदोर्दण्डचण्डः सुरनिवहमवादीद्वारपालः कुवेरः ॥ ९ ॥ (कुलकम्)

१. हे बालमेघाः. २. महलान्यष्टां दर्पणदूबादघ्यक्षतादीनि. ३. रीणा खिन्ना.

वहरूमरुयजन्मोन्मिश्रकर्प्रपांसु-प्रसरपरिमलान्धाः श्रेणयः पट्पदानाम् । जिनपतिमभिषेकुं वाञ्छतां चुट्यदेनो-निगलवलयतुल्या निर्लुठन्ति स तिसन् ॥ १०॥ अयमतिशयवृद्धो निम्नगानामधीशः कथिममधिरोहत्वम्बुनाथो नगेन्द्रम् । इति तमुपरि मेरोनेंतुमुत्क्षिप्य देवाः कलितकनककुम्भामारभन्ते सा पङ्किम् ॥ ११ ॥ अभिनवमणिमुक्ताराङ्खशुक्तिप्रवाल-प्रभृतिकमतिलोलैर्दर्शयत्रृर्गिहस्तैः । जैंडजठरतयैक्षि व्याकुरो मुक्तकच्छः स्वविरवणिगवात्रे स्वर्गिभिः क्षीरसिन्धुः ॥ १२ ॥ उपचितमतिमात्रं वाहिनीनां सहसः प्रैथुलहरिसमृहैः क्रान्तदिक्चकवालम्। **अंकलुपतरवारिकोडमज्जन्महीधं** नृपमिव विजिगीपुं मेनिरे ते पयोधिम् ॥ १३ ॥ अनुगतभुजगेन्द्रान्मन्दराद्रीनिवोच्चे-र्द्धतममलमुक्तामालिनः खर्णकुम्भान् । सुरनिकरमुपेतं वारिधिवींक्य भृयो-Sप्यतिमथनभियेव व्याकुलोर्मिश्चकम्पे ॥ १४ ॥ उद्धिनिहितनेत्रान्वीक्य वाग्विअमाणां निधिरमृतभुञस्तान्पारुकः केलिपात्रम् ।

१. पूर्णागाधमध्यभावेन स्पृतांदरत्वेन च दृष्टः. २. नरीनाम्; सेनानां च. ३. पृथुलदृरिसमूर्ष्टः; (पक्षे) पृथुल-दृरिसमूर्ष्टः. दृरवोऽश्वाः ४. अक्छपत्तं वारि जलम्;(पक्षे) तरवारिः खहः.

विहित्रमुद्मवोचद्वाचमेतामनुक्तो-ं ऽप्यवसरमुखरत्वं शीतये कस्य न स्यात् ॥ १५ ॥ नियतमयमुदञ्चद्वी चिमालाछलेनो-🗀 . च्छलति जलद्मार्गे ज्ञातजैनाभिषेकः । तद्नु जडतयोचैर्नाधरोढुं समर्थः प्रतित पुनरधस्तात्सागरः किं करोतु ॥ १६॥ प्रशमयितुमिवार्तिं दुर्वहामोर्ववहे-्र यंद्घिरजनि चान्द्रीः शीलयामास भासः । तदयमिति मतिमें क्षीरसिन्धुर्जनाना-मजंनि हृदयहारी हारनीहारगौरः ॥ १७ ॥ द्विरदतरुतुरंगश्रीसुधाकौस्तुभाद्याः कृति कति न ममार्था हन्त घूर्तेर्गृहीताः । इति मुहुरयमुवीं ताडयन्नृर्मिहस्तै-र्झिहरू इव विरावैः सागरो रोखीति ॥ १८॥ पवनजववशोनोत्पत्य दूरं पतन्तो ः । जल्धिजलतरङ्गाः कम्बुकिर्मीरभासः । उपरि विततमुक्तासंग्रहोत्तालवुद्धा ् झ्टिति कलित्तारामण्डला वा विभान्ति ॥ १९ ॥ र्घनतरतरुणाख्येनात्र देशे न केना-📇 प्यतिगुरुगिरिणा वा दुर्निवारप्रचाराः । स्वयमिममभिससुर्यत्समस्ताः स्रवन्त्यो :निरुपममिद्मसादस्य सौभाग्यमञ्घेः ॥ २० ॥ अयमुपरि सविद्युत्तोयमादातुमठघे-

र्व्यतिपजित तमालस्यामलो वारिवाहः।

९. उन्मत्तः. २. वा इवार्थे. ३. प्रचुरतरब्रक्षेण समृदेनः (पक्षे)वहुभिद्वहर्णराब्येन.

त्रहिनिकरणकान्तं कान्तया शिष्यमाणः

शिश्विषुरिवं शौरिः शेषपर्यद्वप्रप्रम् ॥ २१ ॥

र्रंफुटकुमुद्परागः सागरो मातरं नः

क्षितिमहह कदाचित्स्रावयिष्यत्यशेपाम्।

इति किल जलवेगं रोद्धमावद्धमालाः

कथमपि तटमस्य ध्मारुहो न त्यजन्ति ॥ २२ ॥

रतिविरतिषु वेलाकानने किंनरीभिः

पुरुकितकुचकुम्भोतम्भमासेव्यतेऽसिन्।

चपलकलभलीलाभिन्नकङ्कोलकेला-

परिमलमिलितालिध्वानधीरः समीरः ॥ २३॥

अयमिह जटिलोमिंभीति कङ्केलिवली-

किसलयललिताभिविंद्यमाणां लताभिः।

ज्वलिततनुरिवान्तर्वाडवामेः शिखानां

वितितिभरैतिगाध्योत्साहवंहीयसीभिः ॥ २४ ॥

इह हि मिलितरक्तरमोदसिन्धुमियायाः

पुलिनजघनरङ्गोत्सङ्गसङ्गात्ययोधिः ।

सर्भसमुपकुजत्कुषुहकाणदम्भा-

न्मसृणर्मणितलीलोहासमभ्यस्यतीव ॥ २५ ॥

सक्लजगद्धृप्यस्येकगाम्भीर्यभाजो

वहुलहरियुतस्य मोहसक्तंङ्कणस्य ।

विकितिकुमुद्वच्युतः; (पद्दे) छुमुत् भूगेर्हपेस्तेनापरागो चदमासरः.
 अतितृष्णासंयोगदीर्पतमाभिः ३. छुकुहो जलपिद्दिविशेषः. ४ 'मणितं रितृष्ट्-िक्तम्'. ५. महु-लद्दिः (पद्दे) बहुल-हृदिः ६. कडुणं बरमृषणम्; जलपण्डः.

इति निगदति तंसिन्नाकिलोकस्य तस्या-प्यजनि सिळ्ठराशेरन्तरं नैव किंचित् ॥ २६॥ सुरसमितिरसंख्येः क्षीरपाथोधिनीरं यदुरुकनककुम्मैरुचुलुम्यांचकार । चुलुककलितवार्धेः सारयामास नश्य-द्वरुणनगरनारीस्तेन कुम्भोद्भवस्य ॥ २७ ॥ स्रपनविधिनिमित्तोपात्तपानीयपूर्णाः सपदि दिवमुदीयुः शातकुम्भीयकुम्भाः। दृषद इव तद्नये यच रिक्ता निपेतुः प्रकटमिह फलं तज्जैनमार्गानुवृत्तेः ॥ २८ ॥ अनुगतभुजमालालीलयारभ्यमाणै-र्मणिघटपरिवर्तावर्तनैः क्षीरसिन्धोः । उद्कमुपनयद्भिर्देववृन्दैस्तदानी-मभिनवमभिनीतं वार्घटीयत्रचक्रम् ॥ २९॥ **धैनसुपिरततानामुद्धरानद्धनादे** तिरयति खमुचैभिन्नम्मीधरन्धे । प्रसरति नवनाट्यप्रकणत्किङ्किणीना-ममरसहचरीणां मङ्गलोद्वाररावे ॥ ३०॥ कल्लपिह विपक्षं दर्शनादेव जित्वा खगुणगरिमहेलाकान्तसिंहासनस्य । प्रथमममरनाथा भूत्रयसेव राज्ये कनककरुशतोयैश्चकुरस्याभिषेकम् ॥ ३१ ॥ (युग्मम्)

१. देवसमृहः. २. वापटीयन्त्रमरघट इति प्रसिद्धम्. ३. 'ततं वीणादिकं वा-यमानदं सुरजादिकम् । वंशादिकं तु सुपिरं कांस्यतालादिकं घनम् ॥' इत्यमरः.

जरठविशदकन्द्रभोज्ज्वलायां शिलायां प्रचरदरुणसुरघस्निग्धपाणिप्रवालः । 🦠 अमृतमधुरनीरै: सिच्यमानः स देवै-रभिनव इव रेजे पुण्यवल्लीप्ररोहः ॥ ३२ ॥ हिमगिरिमिव मेरं नीरपूरैः सुजद्भिः स्रपयितुमपि पृथ्वीमाशु पृथ्वीं समर्थैः । शिशुरपि जिननाथश्रुक्षुभे नो मनाग-प्यहह सहज्येर्थ दुर्निवार्य जिनानाम् ॥ ३३ ॥ यदघरितसुघौषेरर्हतः स्नानतोयेः सममसमसमृद्धचानेनिजुः श्रद्धयाङ्गम् । जगति खलु जरायां सर्वसाधारणायां तद्युलभममर्त्या मेजिरे निर्जरत्वम् ॥ ३४ ॥ नटदमरवधूनां हकटाक्षच्छटाभाः कनकरुचिकपोले तीर्थकर्तुः स्फुरन्तीः। स्नपनसिल्हेशपाशङ्कया मार्जयन्ती व्यधित हरिपुरंधी कस्य न सोरमास्यम् ॥ ३५॥ विशदमणिमयाभ्यां वज्रसृचीविभिन्न-श्रवणयुगमिताभ्यां कुण्डलभ्यां स रेजे । किमपि समधिगन्तुं तत्वविद्यारहस्यं सुरगुरुभृगुपुत्राभ्यामिव ज्ञानसिन्धुः ॥ ३६ ॥ त्रिगुणवलितमुक्तातारहारापदेशा-द्रसि वरणगालाः प्रक्षिपन्त्यस्तदानीम् । अहगहमिकयोवीं श्रीध मुक्तिध तिस्रः खयमपि वृणते सा प्रेमवत्यस्तमेकम्॥ ३७॥

अनेनिजुरक्षालयन् २. प्राप्ताभ्याम्.
 ५ ४० श०

निरुपममणिमाला. तन्मुखेन्दोरुपान्ते विगलद्मृतधाराकारमुन्मुद्रयन्ती । शशिनममलकान्त्याकम्य वन्दीकृतानां विततिरिव विरेजे तिश्रयाणामुङ्गाम् ॥ ३८॥ मणिमयकटकाग्रपोतरलग्रहश्रीः स घनकनककाञ्चीमण्डलामोगरम्यः । त्रिदशरचितभूषाविअमो हेमगौरः कनकगिरिरिवान्यों मेरुश्रङ्गे रराज ॥ ३९॥ भ्रवमिह भवितायं धर्मतीर्थस्य नेता स्फुटमिति स मघोना धर्मनाम्नाभ्यधायि । न खलु मतिविकासाद्शेदष्टाखिलाशीः कथमपि .विततार्थी वाचमाचक्षते ते ॥ ४० ॥ किमपि मृद्मृदङ्गध्वानविच्छेद्मृच्छे-च्छुतिसुखसुषिरास्यप्रसनोह्नासिलासे । परिणमति सुधात्माधीनगन्धर्वगीते व्यतिकरपरिरम्मे तत्र तौर्यत्रिकस्य ॥ ४१ ॥ दलितकमठपृष्ठं चारुचारीप्रयोगै-श्रीमतभुजनिरस्तसस्तविस्तारितारम् । **प्रकटघटितलिङ्गाकारमावर्तवृत्त्या** प्रमद्विवशमिन्द्रैसतपुरस्तादनर्ति ॥ ४२ ॥ ( गुग्मम् ) इति निरुपमभक्ति शक्तिमप्यात्मनीनां स्तपनविनययुक्तया व्यक्तयन्तः सुरेन्द्राः । स्त्रुतिभिर्वितथाभिः स्तुत्यमेनं समस्ताः शिरसि निहितहस्ताः स्तोतुमारेमिरे ते ॥ ४३ ॥

अखिलमलिनपक्षं पूर्वपक्षे निघाय 🦾 प्रथमसुदितमात्रस्यापि संपूर्णमूर्तः । जिनवर तव कान्त्या यत्कलामात्रशेपः प्रतिपदमृतभानुः स्पर्धते तन्मुधेव ॥ ४४ ॥ मुनिभिरमलवोधैरप्यशक्यासु कर्तुं स्तुतिपु तव गुणानामप्रगलभप्रभेव। वरद मुहुरमन्दानन्दसंदोहदम्भान त्स्वलति गलगृहान्तर्निभरं भारती नः ॥ ४५ ॥ स्पृशति किमपि चेतश्चम्बक्यावगत्या त्वयि जिन जनतायाः स्वस्कार्योद्यतायाः । किमु कुतुकमपूर्वं नाथ यत्पृर्वजन्म-व्रज्ञवृजिनघनायःशृङ्खला निर्गलन्ति ॥ १६ ॥ अमितगुणगणानां त्वद्गतानां प्रमाणं भवति समधिगन्तुं यस्य कस्यापि वाञ्छा । प्रथममपि स तावद्योम कत्यङ्गलानी-त्यनघ सुगमसंख्याभ्यासमङ्गीकरोतु ॥ ४७ ॥ मनुज इति सुनीनां नायकं नाकिनाम-प्यवगणयति यस्त्वां निर्विवेकः स एकः । सक्छविदक्रङः धीणसंसारशङ्क-श्चिकतजनशरण्यः किस्त्रलोक्यां त्वद्न्यः ॥ १८॥ न खलु तदपि चित्रं यत्त्वयोदेप्यतापि प्रधममयमकारि प्राप्तपुण्यो जनोऽत्र । प्रतिशिखरि वनानि ग्रीप्ममध्येऽपि कुर्या-त्किमु न जलद्कालः प्रोहसत्पहवानि ॥ १९ ॥

तव वृषमधिरूढो योऽपि तस्य घुलोकः स खर्ख किंयति दूरे यो जनेनापि रुभ्यः । यदि चैतुरगमाप्तः प्राप्तवांस्तद्वरापं तद्पि जिन जनोऽयं जन्मकान्तारतीरम् ॥ ५० ॥ सर इव मरुमार्गे खच्छतोयं तृपार्ते-स्तरुरिव रविरिश्मव्याकुलैरत्र सान्द्रः । निधिरिव चिरदुःस्थैः शर्मणेऽसाभिरेकः 🧸 कृथमुपि भवभीतैर्नाथ हप्टोऽसि दिखा ॥ ५१ ॥ स्तगुणगरिमदौःस्थ्यं रोदसी रन्ध्ररोपा-द्वयतिषंजति जिनेश लवशश्चन्द्रगौरम् । कथय कथममन्दां मन्दिरोङ्गोतशक्ति प्रकटयेति घटान्तर्विर्तिरूपः प्रदीपः ॥ ५२ ॥ गुणपरिकरमुचैः कुर्वतैव त्वयेते क्षपितकलुपदोपा रोपितास्तद्विपक्षाः । अथ न कथममीपां नेक्ष्यते त्वद्भयेन ; 💚 त्वद्नुगतजनेऽपि प्रायशः श्रीतिलेशः ॥ ५३ ॥ इह पिहितपदार्थे सर्वयैकान्तवल्ग-निविडतमतमोभिविश्ववेशमन्यकसात्। त्वमिस स खलु दीपः केवलालोकहेतुः ः : शलभसुल्मलीलां लप्यते यत्र कामः ॥ ५४ ॥ अलमलममृतेनाखादितं त्वद्वचश्चे-त्किममरतरुरुङ्ग्या त्वय्यपि प्रार्थ्यमाने ।

१. वृषं घममः (पहे) वृषमम्. २. यः जनेनः (पहे) योजनेन कोशचतुष्ट-यात्मकेनः ३. चतुरगं चारित्रभारमः (पहे) तुरगम्.

जिन जगदतमस्कं कुर्वति त्वस्रवोधे किमहिमरुचिना चा कार्यमत्रेन्द्रना वा ॥ ५५ ॥ दुरितमुदितं पाकोद्रेकात्पुराकृतकर्मणां झटिति घटयत्यर्हद्भक्तेः स्वशक्तिविपययम् । उपजलतरुच्छायाच्छन्ने जने जरठीभव-इ्युमणिकिरणेर्भीष्मो ग्रीष्मो न किं शिशिरायते ॥ ५६ ॥

इत्याराध्य त्रिभुवनगुरुं तत्र जन्माभिषेके

भक्त्या मातुः पुनरिष तमुत्सङ्गमानं विघाय । भूयो भूयस्तदमलगुणग्रामवार्ताभिरुद्य-

ह्योमानस्ते त्रिदशपतयः खानि धामानि जन्मुः ॥ ५० ॥ इति महाकविश्रीदरिचन्द्रविरचिते धर्मशर्माभ्युदये महाकाव्येऽप्टमः सर्गः ।

## नवमः सर्गः ।

सिक्तः धुरेरित्थमुपेत्य विस्फुरक्कंटालवालोऽथ स नन्दनहुमः । छायां दघत्काञ्चनसुन्दरीं नवां सुखाय वैक्तुः सुतरामजायत ॥ १ ॥ वित्रं किमेतिक्जिनयामिनीपितर्यथा यथा वृद्धिमनधरीमगात् । सीमानमुह्रद्वच तथा तथाखिलं प्रमोदवाधिनगद्प्यपृरयत् ॥ २ ॥ रूप्सामहे तीर्णभवाणवं पुनविवेकिनं केनिमतीव तं प्रभुम् । बाल्याङ्गसंस्कारिवदोषसिक्तयाः किमप्यहंपृविकया सिपेविरे ॥ ३ ॥ रोफिखिलोक्यां सकलोऽपि सप्रभः प्रभावसंभावितमेकमर्भकम् । ज्योतिर्प्रहाणामिव मण्डलो ध्रवं ध्रुवं समन्तादनुवर्तते सा तम् ॥ ४ ॥ तेस्तेस्तिसंध्यं मणिभूषणेः प्रभुं तमेकमेवोपचचारं वासवः ।

१. जटाला जटायुक्ता बालाः कंशा यस्यः (पह्ने) जटा मूलम्, आल्यालमा-वालाः २. कांचन अनिवेचनीयाम्: (पह्ने ) शायनवरहान्दरीम्. ३. पितुः; मालाकारादेखः

को वा दुरापां समवाप्य संपदं विचक्षणः क्षेमविधौ विमुहाति ॥ ५॥ औत्सवयनुत्रा शिशुमप्यसंशयं चुचुम्ब मुक्तिर्निभृतं कपोलयोः । माणिक्यताटङ्ककरापदेशतस्तथाहि ताम्बूलरसोऽत्र संगतः ॥ ६ ॥ प्राच्या इवोत्थाय स मातुरङ्कतः कृतावलम्बो गुरुणा महीभृता । भून्यस्तपादः सवितेव बालकश्चचाल वाचालितकिङ्किणीद्विजः॥ ७॥ रिङ्कन्पदाकान्तमहीतले बभौ स्फुरन्नखांशुप्रकरेण स प्रभुः। शेषस्य बाधाविधुरेऽस्य धावता कुटुम्बकेनेव निषेवितकमः ॥ ८॥ बुआम पूर्व सुविलम्बमन्थरप्रवेपमानाप्रपदं स बालकः । विश्वंभरायां पद्भारघारणप्रगल्भतामाकलयन्निव प्रभुः॥ ९॥ पुत्रस्य तस्याङ्गसमागमक्षणे निमीलयन्नेत्रयुगं नृपो बभौ । अन्तः कियद्गादनिपीडनाद्वपः प्रविष्टमस्येति निरूपयन्निव ॥ १० ॥ उत्सङ्गमारोप्य तमङ्गजं नृपः परिष्वजन्मीलितलोचनो वभौ । अन्तर्विनिक्षिप्य सुखं वपुर्गृहे कपाटयोः संघटयन्निव द्वयम् ॥ ११ ॥ चित्रं प्रचिकीड यथा यथा करप्रकीर्णपांसुप्रकरैः कुमारकैः। आदर्शवित्रमेल एव सोऽभवत्तथा तथान्तःफलितावनीत्रयः ॥ १२ ॥ कः पण्डितो नाम शिखण्डमण्डने मराकलीलागतिदीक्षकोऽथवा । नैसर्गिकज्ञाननिधेर्जगद्धरोर्गुरुश्च शिक्षासु वम् व तस्य कः ॥ १३ ॥ शस्त्रेषु शास्त्रेषु कलासु चाभवन्मनीपिणां यश्चिरसंचितो मदः। ज्ञानापणे तत्र पुरःस्थितेऽगरुच्छरीरतः खेदजरुच्छरेन सः ॥ १४ ॥ ; वाल्यं व्यतिकम्य समुन्नतिं कमाद्द्यत्समस्तावयवानुवर्तिनीम् । लक्ष्मीं स निःशेपकलाजुपस्तदा पुपोप पीयूपमयूखमालिनः ॥ १५ ॥ मध्यंदिनेनेव सहस्रदीधितेर्महाध्वराग्नेहिविषेव भूयसा । बाल्यव्यपायेन किमप्यपूर्वविज्ञानस्य नैसर्गिकमप्यभून्महः ॥ १६॥ तस्योद्धृताद्रिर्दशकंघरो मुदे वहन्न येनैक्षि महीमहीश्वरः।

नाश्चर्यकृत्तस्य वभूव तद्वयं स येन दृष्टस्त्रिनगद्धरंघरः ॥ १७ ॥ चकान्याङ्वादिविलोकनोत्थया खकान्तसंकेतिनवासराङ्कया । मन्ये न लक्ष्मीर्नवपलवारुणं तदङ्गिपङ्केरुहयुग्ममत्यजत् ॥ १८॥ उद्यत्पदाङ्गुष्टनलांशुद्धिकाप्रकाण्डगर्भ युगमस्य जद्वयोः । कार्तस्वरस्तम्भविशेषशालिनीं जहास दोलां नवधर्मसंपदः ॥ १९॥ अत्यन्तमव्याहतवेगवीर्ययोर्जगत्रयीनेत्रमनोगजेन्द्रयोः । स्तम्भाविवोरू दृढवन्धहेतवे व्यधायिपातां ध्रवमस्य वेधसा ॥ २०॥ कण्ठीरवेणेव नितान्तमुन्नतं नितम्बविम्वं परिणाहि विभ्रता । एनोमयी तेन जनस्य दर्शनात्प्रमत्तमातङ्गघटाविघष्टिता ॥ २१ ॥ तप्तो ध्रवं प्राग्जिननाभिपल्वले विवेश दानोद्धरधर्मसिन्धुरः । समुह्नसङ्घोमलतापदेशतो मदान्युधारा कथमन्यया तटे ॥ २२ ॥ लक्ष्मीरिहान्तःपुरसुन्दरी चिरं गुणैः सह स्थास्यति सोविदलकेः। जाननितीवास्य मनोहितं विधिर्व्यधाद्विशालं हृद्यं द्यावतः ॥ २३ ॥ ८ तस्येकमुचेर्भुजशीर्पमुद्रहन्सहेलमालम्वितभृत्रयो भुजः । म्भारनिर्वक्तिशरःसहस्रकं फणीश्वरं दूरमधश्रकार सः ॥ २४ ॥ रेखात्रयेणेव जगन्नयाधिकां निरूपयन्तं निजरूपसंपदम् । तत्कण्ठमारोक्य ममज्ज रुज्जया विशीर्यमाणः किरु कम्बुरम्बुधो ॥२५॥ यनिस्तुलेनापि तदाननेन्दुना व्यधानुलारोहणमुप्रपातकम् । अद्यापि हेमसुतिरुद्यतस्ततो भवत्यसा धित्रविपाण्डुरः द्यारी ॥ २६॥ स्निग्धा वसुमूर्धिनि तस्य कुन्तराः कलिन्दकन्यान्वुतरक्षभङ्गराः । फुछाननाम्भोरुहि सारसोरभे निलीननिःशब्द्रमधुवता इव ॥ २७ ॥ 'वजाजसारैरिव वेधसा कृतं तमास्पदं विकमसोकुमार्ययोः । उच्चीः करं ब्राह्यितुं न केवरुं वभृव वध्वा अपि वैष्ठुराब्रहः ॥ २८॥ तं योवराज्ये नयशीलशालिनं व्यधातन्त्रं नदयोवनं नृपः ।

१. पितुः.

प्रागिव; होकत्रयराज्यसंपदां निधानमेनं नःविवेद भूपतिः ॥ २९ ॥ः तसान्गुणेरेव नियम्य कुर्वति प्रकाममाज्ञावशवर्तिनः परान् । आसीनृपोऽन्तःपुरसारसुन्दरीविलासलीलारसिकः स केवलम् ॥ ३० ॥ श्रुङ्गारवत्या दुहितुः खयंवरे प्रतापराजेन विदर्भम् भुजा । दूतः कुमारानयनार्थमीरितः समाययौ रत्नपुरप्रभोर्गृहम् ॥ ३१ ॥ भर्तुः प्रतीहारनिवेदितस्ततः प्रविदय संसद्गृहमाहितानतिः । भूमेददत्तावसरः सं कर्णयोः क्षरत्सुधासारमुवाच वाचिकम् ॥ ३२ ॥ किं चामतस्तेन निरीक्ष्य भूपतेः कुमारमाकारविनिर्जितस्मरम् । तह्रपशोभासुभगोऽस्य दर्शितो जगन्मनोलुण्ठनलम्पटः पटः ॥ ३३ ॥ पीयूषघारागृहमत्र नेत्रयोर्निरीक्ष्य कन्याप्रतिविम्बमद्भतम् । किं तथ्यमित्थं भवितेति चिन्तयन्पुरो चृपः श्लोकमिमं व्यलोकयत् ३४ अस्याः स्वरूपं कथमेणचक्षुपो यथावदन्यो लिखितुं प्रगल्भताम् । भातापि यस्याः प्रतिरूपनिर्मितौ धुणाक्षरन्यायकृताकृतेर्जेडः ॥ ३५ ॥ ततोऽधिकं विसितमानसो नृपः सुतस्य तस्याश्च विलोक्य विग्रहम् । तचारुरूपासवपानघूर्णितोत्तमाङ्गसंस्चितमित्यचिन्तयत् ॥ ३६ ॥ यः स्वप्नविज्ञानगतेरगोचरश्चरन्ति नो यत्र गिरः कवेरपि । यं नानुवद्गन्ति मनःप्रवृत्तयः स हेलयार्थो विधिनैव साध्यते ॥ ३० ॥ कायं जगहोचनवहामी युवा क कन्यकारलमतक्यमीदशम्। तत्सर्वथा दुर्घटकर्मनिर्मितिप्रगल्भ्यमानाय नमोऽस्तु वेघसे ॥ ३८ ॥ नूनं विहायैनमियं खयंवरे वरार्थिनी नापरमर्थयिष्यति । इन्दुं सदानन्द्विधायिनं विना किमन्यमन्वेति कदापि कौमुदी ॥३९॥ यक्तन्यकायामुपवर्ण्यते बुधैः कुछं च शीछं च वयश्च किंचन । सर्वत्र संबन्धविधानकारणं प्रियस्य तस्त्रेम गुणैर्विशिष्यते ॥ ४०॥ प्रत्यक्रलावण्यविलोकनोत्सुकः कृतस्पृहोऽस्यां युवराजकुञ्जरः ।

९ सर्गः ]

दृष्ट्यापि रागोल्वणया विभाव्यते करो यथान्तर्भदंदर्पदे सह हो। ४१/ इत्थं विचिन्त्येप कृतार्थनिणयो नृपः सुतं दारपरिग्रहक्षमम्। प्रस्थापयामास ससैन्यमादराद्विदर्भमृबङ्गभपालितां परीम् ॥ १२ ॥ राजा च दूतेन च तेन चोदितसातो ध्वजिन्या च मुदा च संयुतः । रूपेण चास्यास्त्वरितसारेण च प्रभुः प्रतस्ये स विदर्भमण्डलम् ॥ ४३॥ शोभां स विभ्रत्कैरवालशालिनीं सुवर्णसारं कैटकं प्रकाशयन् । भन्यं च भीमं च तदा प्रसाधनं वमार नारीहितपुरणक्षमम् ॥ ४४ ॥ दन्तीन्द्रमारुख स दानभोगवान्पथि प्रवृत्तश्च गुरोरनुज्ञया । शोभामसंप्राप्तसहस्रचक्षुपः पुरंदरस्यानुचकार सुन्दरीम् ॥ ४५ ॥ भुन्वनिवोवीं दुरुयन्निवाम्बरं गिरुनिवाशाश्वरुयन्निवाचरान् । प्रस्थानशंसी पटह्रध्वनिस्तदा समुज्जनृम्भे जगदाक्षिपन्निव ॥ ४६ ॥ ओंकारवह्मस्तुतमङ्गलश्चतेः समुत्थिते व्योमनि शङ्गनिःखने । कण्ठेऽपतद्चुप्रसवच्छलात्प्रभोः खयंवरसङ्निहितैव कान्तया ॥ १७ ॥ राज्ञा प्रयुक्ताः स्वयमाहितोजसः समर्पितालंकृतयः क्षितीश्वराः । तं साधुशब्दा इव साध्यसिद्धये मनश्चमत्कारिणमर्थमन्वयुः ॥ ४८ ॥ भद्राश्च गन्दाश्च मृगाश्च केऽपि ये नदीगिरीन्द्रोभयवर्त्भचारिणः । ते तस्य संकीर्णसमन्विताः पुरो वभृतुरेरावतवंशजा गजाः ॥ ४९ ॥ काम्बोजवानायुजवाहिका हयाः सपारसीकाः पथि चित्रचारिणः । शैल्एसभ्या इव दृष्टिनर्तकीमनर्तयनृत्यविचक्षणाः प्रभोः ॥ ५० ॥ तां नेत्रपेयां विनिशम्य सुन्दर्शं सुधामरुङ्कामयमान उत्सुकः । कामर्क्तपाचीं हिरिसेनया वृतो बभी स काकुत्स इवीस्तदृपणः ॥ ५१ ॥

१. सक्षः; (पह्ने) कराध वालाख(?). २. शाभनवणी ब्राह्मणादयः; यन्छं च. २. सेना; भूषणविशेषधः ४. न अरीणामिति च्छेदः; (पह्ने) नारीणाम्, ५. सुधां-अलं-कामयमानः; (पह्ने) सुधाम-लक्षां-अयमानः, ६. दक्षिणां दिशम्, ७. अश्वसेनया; वानरसेनया च. ८. द्रीष्टतदोषः; नाश्विद्धणाद्वरहस्यदः,

करपद्भचिन्तामणिकामधेनवस्तटेऽपि मग्नाः खल्ल दानवारिघेः। स्तोत्रेरजसं कथमन्यथार्थिनो धनार्थमस्यैव यशांसि तुष्ट्वुः ॥ ५२ ॥ रलावनींविम्वितचारुमूर्तयो विरेजिरे तस्य चमूचराः प्रभोः । विज्ञाय सेवावसरं रसातलाद्विनिःसरन्तो भवनामरा इव ॥ ५३ ॥ लावण्यकासारतरङ्गसीकरत्रजैरिवोद्यृत्तभुजाग्रपातिभिः । लाजेस्तमानर्च्ररुद्यमन्मथद्रमप्रसुनैरिव पौरयोषितः ॥ ५४ ॥ जीवेति नन्देति जयेति चोचकैरुदीरिताशीर्जरतीभिरात्मनः। सिद्धेरिव द्वारमवाप तत्क्षणं पुरस्तदानीं युवराजकुञ्जरः ॥ ५५ ॥ अग्रे प्रसर्पचतुरङ्गविस्तृतां कृशां च मध्ये विशिंखावरोधतः । पश्चाद्तुच्छामपि तां पैताकिनीं पियामिव पेक्ष्य स पिप्रिये प्रभुः ५६ हर्म्येरिवोत्तिभतकुम्भशोभितैरुपात्तनानावलभीमतैर्गजेः । निर्यान्तमुत्केव वियोगविक्कवा तमन्वगार्त्सालसमुन्नतैः पुरी ॥ ५७ ॥ रम्याननेन्द्रोर्धृतकाननश्रियः श्रितस्य सद्भिः सैदनाश्रयस्य च । वेगेन भर्तुः पथि गच्छतोऽन्तरं महत्तदा तस्य पुरस्य चाभवत् ॥५८॥ श्रेणीव रेणूद्गमनिष्ठितावनिस्फुटीभवच्छेषफणामणित्विपाम् । सर्पत्यु सैन्येपु रराज दन्तिनां मद्सुतिस्तत्क्षणपातलोहिनी ॥ ५९ ॥ कम्पाद्भवः क्षुभ्यदशेषवारिधिस्तदा भविष्यज्जगतोऽप्युपह्रवः । अस्या व्यधास्यन्मरभङ्गराकृतेर्गजा न चेदानजलाभिषेचनम् ॥ ६० ॥ प्रायोऽपदस्पृष्टमहीतलाः खुरैर्नियद्गमाभ्यासरसं हया व्ययुः । उन्मत्तमातङ्गचम्भराद्भवो विभावयामासुरमी विपर्ययम् ॥ ६१ ॥ **ढी**लाप्रचारेषु यथा यथा व्यवुर्नखाप्रभागोल्लिखनं तुरंगमाः ।

१. रथ्या. २. सेनाम्. ३. उपात्ता नाना वलस्य वलेन वा सीमता भयंकरत्वं यैः; (पक्षे) वलमी चन्द्रशाला तया मतेः. ४. सालवत्समुन्नतेः (पक्षे) सालस-मिति कियाविशेपणम्; ५. वनम्; (पक्षे) कुत्सितं मुखम्, ६. मतामनाश्रयस्य; (पक्षे) सदनानां गृहाणामाश्रयस्य.

तत्सर्पिपांसुप्रकरच्छलादभृत्तथा तथोर्च्याः पुरुकाङ्करोद्गमः ॥ ६२ ॥ अन्तःस्वरुं छोहखठीननिर्गरुद्वि रोरुराराजरुपेनिराननाः । चेलुः पिवन्तः पवनातिरंहसो द्विपद्यशांसीव तुरंगपुंगवाः ॥ ६३ ॥ तस्योत्क्रमालक्ष्यत पार्श्वयोद्वयोः समुह्नसङ्घोलपृथुपकीर्णका । ध्यानान्नमोवर्त्मगतेरसंशयादुदीर्णपक्षेव तुरंगमावितः ॥ ६४ ॥ तस्य त्रजद्वीरतुरंगसंनिधो मयूरपञ्चातपवारणत्रजः । वीचीचयोहासितशेवलावलीविलासमासादयति सा तोयधेः ॥ ६५ ॥ दुप्प्रेक्ष्यतामस्य वलाभियोगतो रजोभिरुत्सिपिभरम्बरे गते । रक्तोऽपि दोपैकभयादिवोचकेर्न दिशु चिक्षेप दिवाकरः करान् ॥ ६६॥ आसिन्धुगङ्गाविजयार्धसिंहरादभिद्रवहुर्वहवाहिनीभृतः । त्रस्यद्धरित्रीधरवज्रपञ्जरो चलोद्धिस्तस्य वभृव दुर्धरः ॥ ६७ ॥ तापापनोदाय सदैव मृत्रयीविहारखेदादिव पाण्डरद्युतिम् । कींतेंवियस्यामिव भर्तुरम्रतो विलोक्य गङ्गां वहु मेनिरे नराः ॥ ६८॥ शंभोजेटाजूटदरीविवर्तनपृष्टतसंस्कार इव क्षितावि । यस्याः प्रवाहः पयसां प्रवर्तते सुदुस्तरावर्ततरङ्गभङ्गरः ॥ ६९ ॥ पर्यन्तकान्तारसमीरविस्फुरत्तरङ्गविस्फारितफेनलाञ्छिता । प्रालेयशैलोरगराजरेचितप्ररुम्बनिर्मोकनिभा विभाति या ॥ ७० ॥ विप्णोरिवाङ्गेर्नखरिमरिक्षता कैरेरिवेन्दोर्भवमूर्धि टालिता । भिन्ना हिमाद्रेस्तुहिनेरिवोचकश्चकास्ति या क्षीरसहोदरगुतिः॥ ७१॥ काञ्चीव रहोच्चयगुग्फिता क्षितेर्दिवश्युतेवामलमे।क्तिकाविलः । कृष्टा सशब्दं पुरुहृतदन्तिनो विराजते राजतशृहृत्वेव या ॥ ७२ ॥ सूर्यस्य तापेन दिवानिशं ज्वलन्महोपधीनामकृशः कृशानुभिः । तप्तस्य नीहारगिरेरिव द्रवधकास्ति यस्याः शुचिरन्भसां एवः ॥ ७३ ॥ तीरेऽपि यत्यासिजगञ्जपश्चरन्स सावेभौमोऽपि निगञ्जति धुदम् ।

चुद्धचेव नावा घटितोरुकाष्टया ततार तृष्णामिव तां स जाह्वीम् ॥७४॥ हेलोत्तरतुक्षमतक्षजावलीकपोलपालीगिलतैर्मदाम्बुभिः । गङ्गाजलं कज्जलमञ्जलीकृतं कलिन्दकन्योदकिवश्रमं दघा ॥ ७५ ॥ एके भुजैर्वारणसेतुभिः परे चमूचराः केचन नौभिरायताम् । अहाय जह्वोस्तनयां यदच्छया पुरः प्रतिज्ञामिव तामतारिषुः ॥ ७६ ॥ उत्साहशीलाभिरलं जडात्मिका त्रिमार्गगासंख्यपथपवृत्तिभिः । तद्घाहिनीभिः प्रसमं दिवोकसां कथं न पश्चात्कियते स वाहिनी ॥ ७७॥ नागैः समुत्सिपिमराक्षिपन्नगानपुरीरशेषाः पटवेश्मिमर्जयन् । उत्केतनैर्भूरिवनानि तर्जयन्नदीश्चमूभिः स विडम्बयन्नगात् ॥ ७८ ॥

प्रैमितिविधुरा ये मिथ्यालं पैथः प्रतिपेदिरे पिद्धुरिप ये कूँटारम्भेर्दिगम्बरदर्शनम् । प्रगुणवल्वांस्तांस्तानुचैः प्रमध्य गिरीश्वरा-न्समिह सुगमं कुर्वन्मार्गं जगाम जिनेश्वरः ॥ ७९ ॥

इंख्यें स्तनवप्रभूषणवतीर्नारीः पुरीवि श्रय-

न्कांन्तारङ्गमितानरीनिय नगेप्यालोकयन्किनरान् । देशानप्यतिलङ्घयन्सँमकरान्सिन्युप्रवाहानिय

प्राप प्रेमवतीमिवात्तर्भेदनां देवः स विन्ध्यस्थलीम् ॥ ८० ॥ इति महाकविश्रीहरिचन्द्रविरचिते धर्मशर्माभ्युदये महाकाव्ये नवमः सर्गः ।

१. अतिशयेनाप्रमाणाः; (पक्षे) प्रमाणपद्यकापलाक्षततर्कशास्त्रविद्वलाः २.मार्गस्यः जिनदर्शनस्य च. ३. शिखरारम्भः; अनुचितप्रारम्भद्यः ४. दिगाका-शावलोकनम्; जिनदर्शनं च. ५. सुपंनद्वसैन्यवानः; चतुर्दशगुणस्थानशक्तिमांधः ६. पवंतेन्द्रानः; समयोत्रैयायिकप्रमृतिवादिनश्चः इत्यादश्युस्तकस्यं टिप्पणम्. ७. उचैः-स्तनवप्रः; (पक्षे) उचैस्तन-वप्र-इति च्छेदः. ८. इवार्थेः ९. कान्ता-रप्तं-इतानः; (पक्षे) कान्तारंगमितानः; १०. सम-करानः (पक्षे) स-मकरानः १९. कामः; (पक्षे) युक्षविशेषः.

दशमः सर्गः ।

अथाधिपेनार्थयितुं दिनानां रथस्य पन्यानमिवोपरिष्टात् । पादायनम्रेण निपेच्यमाणं धराधरं विन्ध्यमसौ दद्शे ॥ १ ॥ समुन्नमत्कृटपरम्पराभिराकान्तमन्तः पृथुकंदराभिः । भुवोऽर्धमर्ध नभसो गृहीत्वा मन्ये यमुचैर्विदधे विधाता ॥ २ ॥ स्रष्टा द्धात्येव महानदीनां महानदीनां शिखरोत्रतिं यः । सर्गादिहागत्य सदानभोगैः सदा नभोगेरनुगम्यमानः ॥ ३ ॥ मुँनेर्मिहिम्नामितो निरोद्धरध्वानमन्वेष्टुमिवोत्युको यः। शृङ्गात्रलमोहुचयच्छलेन नक्तं समुन्निद्रसहस्रनेत्रः ॥ ४ ॥ प्रसेर्द्सैः कलितोऽप्यमानः पादेरमन्दैः प्रस्तोऽप्यगेन्द्रः । युक्तो वनैरप्यवनः श्रितानां यः प्राणिनां सत्यमगम्यरूपः ॥ ५ ॥ विहाय मानं सारवासभूमाविहीयमानं सहसा सुरस्ती । रसालसारं विपिनं निरीक्ष्य रसालसा रन्तुमियेप कान्तम् ॥ ६ ॥ पञ्चाननोत्क्षिप्तकरीन्द्रकृत्तिर्गुहान्वितो दत्तशिवापमोदः । अहिपहारोल्वणनीलकण्ठो यो राद्रभावं कचिदातनोति ॥ ७ ॥ पुंनागनारङ्गलवङ्गजम्बृजम्बीरलीलावनशालि यस्य । शृक्षं सदापारनभोविहारश्रान्ताः श्रयन्ते सविस्तुरंगाः ॥ ८॥ प्रियायुतं सानुनि कुञ्जरं गां निकुञ्जरङ्गां गतमीक्षमाणः । मुनीश्वरोऽपि सारति प्रियाया रतिप्रियायासवरोन यत्र ॥ ९ ॥

वप्रक्रीडाप्रहृतिषु दहेर्यत्र मत्तद्विपानां दन्ताघातेर्झदिति जलदाभोगभाजो नितम्बात् । पक्षच्छेदव्रणगणगतोद्दामदम्भोलिघारा-शल्यानीव स्फुरदुरुतडिद्दण्डखण्डानि पेतुः ॥ १०॥

गहा-नदीनाम्: महान्-अदीनाम्- २. दानभोगाभ्यां सिहतः. ३. अग-स्त्यस्य. ४. इह-अयमानं आगन्छन्तम्.

मम यदि रुवणोदानन्दिसोमोद्भवायाः सममप्रमप्त्यं स्थादहं तत्कृतार्था । इति किरु निश सूते यस्य सोमोद्भवानां सितकरमणिभित्तिर्वाहिनीनां शतानि ॥ ११ ॥

यत्राम्बुजेषुः अमरावलीनाभेणावली सैत्तमरावलीना । पपौ सरस्याञ्जतरं गतान्तं न वारि विस्फारितरङ्गतान्तम् ॥ १२:॥

निर्मुक्तगर्भभरनिर्भरदुर्व**ला**सु

कादिम्बनीषु कटकाग्रविरुम्बिनीषु । भग्नामनेकमणिभासुररिमजालै-

र्यः पूर्यत्यनुदिनं हरिचापरुक्ष्मीम् ॥ १३ ॥ स दृष्टमात्रोऽपि गिरिर्गरीयांस्तस्य प्रमोदाय विभोर्वभूव । गुणान्तरापेक्ष्यमभीष्टसिद्धयै नहि स्वरूपं रमणीयतायाः ॥ १४ ॥

सुहत्तमः सोऽथ सभासु हूँत्तमःप्रभाकरश्चेत्तुमिति प्रभाकरः । घरे क्षणं व्याप्टतकंघरेक्षणं तमीश्वरं प्राह जगत्तमीश्वरम् ॥ १५.॥

पूर्वीपराम्मोधितटीतरङ्गमारायरङ्गत्कटकोऽयमद्रिः । त्वत्सैनिकाकान्ततनुश्चकास्ति नम्रीभवन्नन्य इव क्षितीशः ॥ १६॥

अशोषसुरसुन्दरीनयनवल्लभोऽयं दध-

न्मदान्यघनसुन्दरअमरुचिः सहस्राक्षताम्।

महावहनभक्तितो मुकुलितायभाखत्करः

पुरस्तव पुरंदरद्युतिमुपैति र्पृथ्वीघरः ॥ १०॥

र्जनेकघातुच्छविभायुरा वलात्रिवर्तिताः कुँम्भभुवाकेमण्डलात् । जनेकघातुच्छविभा सुरावला न का श्रयत्यस्य वनाकुलास्तटीः ॥ १८॥

१. नर्मदायाः. २. समीचीनश्रन्दश्रवणे आसक्ता. ३. प्राप्तसमीपम्. ४. हृदया-न्यकारद्रीकरणे सूर्यः. ५. एत्रामकः. ६. पवंतेः ७. जगचन्द्रम्. ८. पृथ्वीछ-न्दोऽपिः ९. अनेक-धातु-च्छवि-मासुराः. १०. अगस्त्येन. ११. अनेकधा-अतुच्छविभा. १२. देवाङ्गना.

विम्वं विलोक्य निजमुद्ध्वलरत्त्रभित्तों
कोधात्प्रतिद्विप इतीह ददौ प्रहारम् ।
तद्भग्रदीर्घदशनः पुनरेव तोषाछीलालसं स्पृशित पश्य गजः प्रियेति ॥ १९ ॥
पलाच्य निर्यन्मद्वारिधारा गिरेरुपान्ते करिणः प्रयान्तः ।
त्वनूर्यनादेख्रुटितोरुम्ला विभान्ति कृटा इव निर्छटन्तः ॥ २० ॥
न वप्रे नवप्रेमबद्धा अमन्ती स्मरन्ती स्मरं तीव्रमासाध भर्तुः ।
क्षणादीक्षणादीश वाष्पं वमन्ती दशां कादंशाङ्कामिद्दान्वेति न स्त्रीः २१ प्रकटितोरुपयोधरवन्धुराः सरसचन्दनसोर्भशालिनीः ।
मदनवाणगणाङ्कितविग्रहो गिरिरयं मजते सुभगास्त्रटीः ॥ २२ ॥
इयं गिरेगैरिकरागरिक्षता विराजते गह्रवारिवाहिनी ।
पविप्रहारत्र्वितोरुपक्षतिक्षताद्गलन्तीव नवास्त्रधोरणिः ॥ २३ ॥
निर्जयता निजरत्तरुचा भां मन्दरसानुगतारमणीनाम् ।
सा न कदाप्यमुना धियते या मन्दरसानुगता रमणीनाम् ॥ २० ॥

रोद्धं पुनर्प्रहपथं रुष्ठु हारिदश्वे-रश्वेरुपद्धतिनुकुझरुताप्रवारुः । शृङ्गादुद्यजरुदेरयमुन्नमद्भिः

प्रोहह्यम्त्रव मुनेः समयं विभाति ॥ २५ ॥ दिवाकरोत्तापिततापनोपलात्सारारिभालदिव निर्गतो गिरेः । समूलमारार्क्सुमेपु सुन्दरं क्षणाद्धाक्षीन्मंदनं हुताशनः ॥ २६ ॥ द्रुपङ्किभिः प्रांशुमनोरमाभिगिरौ हरत्याशु मनोऽर्रमाभिः । पिकध्वनीनां कमितारमन्ते सुरिख्यः सोर्त्कमिता रमन्ते ॥ २० ॥

१ दशमी कामदशाम् मरणिनलर्थः २. मदनवाणः पुष्पिदशेषः; कामशरथः ३. मन्दर-सानुग-तार-मणीनाम् ४. मन्द-रत्त-अनुगताः ५. सूर्य-संपन्धिमः. ६. युनुगेषु रति सप्तमीः; ( पहे ) युनुममयिरिपुभिर्वाणैः सुन्दरम्. ७. युक्षियरोपम्, कामं प. ८. धरं शीप्रम्. ९. कानुयम् १०. सोत्कण्ठं प्राप्ताः.

विस्तारं पथि पुरतोऽधिकं द्धाना वकत्वं विषमविषा प्रदर्शयन्ती । एतसात्मसरित शैलंबामल्यात्कन्येयं सरिदुरगीव मेकलस्य ॥ २८ ॥ उन्मीलन्नवनिलनीवनप्रस्नं भात्येतद्गतमलमम्बु नर्भदायाः । निर्भिन्नं शिखरशतैरमुष्य पुष्यन्नक्षत्रं पतितिमवान्तरिक्षखण्डम् ॥ २९ ॥ मुदा पुलिन्दिभिरिहेण्यते भवान्कान्तारसानुग्रहभूरिभान्वितः । अयं महीघ्रोऽप्यधिरुद्धते भिया कान्तारसानुग्रहभूरिभान्वितः ॥ ३० ॥

सत्स्त्रमत्र तरुतीरिनकुञ्जवेदी-विद्यामठे कलरवक्रमपाठकेषु । अश्रान्तमेव निगदत्सु वध्द्वितीयः को नाम कामनिगमाध्ययनं न धत्ते ॥ ३१ ॥

भियेव धाच्या स्थलपङ्कजाक्ष्या निरीक्ष्यमाणं वनसैरिभाणाम् । कीडत्युदञ्चद्धनपङ्कश्चक्तं गिरेः शिशूनामिव वृन्दमग्ने ॥ ३२ ॥ त्वत्सैनिकास्तुल्यमदुर्महाभयं निर्स्विशचकेषुवराहवा नराः । नश्यत्यु सिंहादिषु तेन निर्भया निर्स्विशचकेषु वैराहवानराः ॥ ३३ ॥

यो नारङ्गः सरल इति यो यश्च पुंनागनामा ज्ञात्वा वृक्षः सरसपयसा पोषितः पालितश्च । गूढं सोऽपि प्रथयति निधिं यस्ररोहाग्रहस्तै-स्तर्ति युक्तं गिरिरयमिति व्याकुलो रोरवीति ॥ ३४॥ जराधवलमोलिभिः प्रचुरसौविदह्नेरिव प्रिप्वजति चन्द्रनावलिरियं भुजंगान्यत-

स्ततोऽतिगहनं स्त्रियश्चरितमत्र वन्दामहे ॥ ३५ ॥

१. पर्वतस्पवल्मीकात्. २. नमेदा. ३. कान्ता-रस-अनुप्रह्मू-इभान्विताः. ४. कान्तार-सानु-प्रह्मूरि-म-अन्वितः. ५. निश्चिश-चक-इपु-नर-आहवाः. निश्चिशः सप्तः. ६. हिंससमृहेषु. ७. वराहवानराः.

१० सर्गः ]

मन्दाक्षमन्दा क्षणमत्र तावन्नैच्यापि न च्यापि मनोभवेन्यी, रामा वरा मीवनिर्न्यपुष्टवध्वा नवध्वानवद्या न यावत् ॥ ३६॥ कुपितकेसरिचकचपेटया करटिकुम्भतटादमिपातिताः । इह विभान्ति तरुस्खळनच्युतस्फुरदुडुप्रकरा इव मोक्तिकाः ॥ ३७॥

प्रणयिनि नवनीवीयन्थिमुद्भिष्य रुज्जा-विश्वरखरवधूनां मोचयत्यन्तरीयम् । अधिरजनि गुहायामत्र रलप्रदीपे करकुवरुयघाताः साध्वपार्थीभवन्ति ॥ ३८॥

न्वो धनी यो मदनायको भवेत्र वोधनीयो मदनाय को भवे । स सुभूवामत्र तु नेत्रविभ्रमीर्विवोध्यते सिर्विर्ठकोऽपि कानने ॥ ३९॥

> उद्भिद्य भीमभवसंतितन्तुजारं मार्गेऽपवर्गनगरस्य नितान्तदुर्गे । रुट्या भवन्तमभयं जिन सार्थवाहं प्रस्थातुमुस्थितवतामयमप्रभृमिः ॥ ४० ॥

वनेऽत्र पाकोल्वणदाडिमीफलप्रकाशमींकाशमणि नवोदितम् । जिन्नृक्षवोऽमी निपतन्ति वानरा अनुरुदण्डाग्रनिवारिता अपि ॥ ४१ ॥ कॅटके सरोजवनसंकटके हरिणानपास्य सविधे हैरिणा । करटक्केर्दलयता केरटं करिणः क्षताः स्फटमिहाकरिणः ॥ ४२ ॥

> केदं नभः क च दिशः क च र्पुप्पवन्ती केताः प्रकामतरलगुतयश्च ताराः ।

१. लजाव्याकुला. २. नवीनापि. ३. व्याप्ता. ४. व्हर्मास्थानम्. ५. कोशिल्या. ६. नवीनक्जिताधीना. ७. निष्फला भवन्ति. ८. तरणः. ९. संसारे. १०. गृस-विशेषः. स च नारीकटाक्षपातेन विकतितो भवतीति प्रसिद्धः. ११. सूर्यम्. १२. लद्रिनितम्ये. १३. सिंहेन. १४. कुम्भम्. १५. लाकरः सनिरेपामित्र योनित्येन ते. लाकरण इत्यर्थः. १६. चन्द्रसूर्यो. ६ ४० ६०

सर्व समेव विहितं ननु पीनपीनम् ॥ ४३ ॥
दूरेण दावानलशङ्कया मृगास्त्यजन्ति शोणोपलसंचयगुतीः ।
इहोच्छलच्छोणितनिर्झराशया लिहन्ति च प्रीतिजुषः क्षणं शिवाः ॥४४॥
स्मरति स्म रतिप्रियाद्यतः क्षणमीक्षणमीलितं रतम् ।
परमाप रमात्र तैत्तमस्तरसास्तरसा वियोगिनी ॥ ४५ ॥
अत्रोचरुकमशिखरी गिरिरत्र रौप्यः
साक्षादिह स्फटिकसारशिलोचयोऽपि ।
अस्मिन्वनहिंममयोऽत्र च चित्रकृटो
रह्नैरनेकगिरिभिष्टितोऽयमेकः ॥ ४६ ॥

अनेन पूर्वीपरदिग्विभागयोः प्रमाणदण्डायितमत्र भारते । अयं कुवेरान्तकगुप्तयोर्दिशोरलङ्घ्यसीमेव पृथुः स्थितोऽन्तरे ॥ ४७ ॥ ढका नदन्तीह भवत्यरीणां नवाशु भङ्गाय तिरोहितानाम् । यशस्तवोच्चैः शुचि किंनरेन्द्रे न वा शुभं गायति रोहितानाम् ॥ ४८॥

पेंड्स-महंचिलितचम्पकचारुपुष्पै-रर्ष च निर्झरजलैश्च वितीर्य पाद्यम् । त्वय्यागते मणिशिलाकृतविष्टरार्थः

शैंलः करोति सकलामयमातिथेयीम् ॥ ४९ ॥

उद्दीमसामोद्भवचीत्कृतानां प्रत्यारवैभूरिदरीमुखोत्थेः। त्वत्सेन्यसमर्दभवोरुदुःखान्सुहुर्मुहुः प्रत्कुरुतेऽयमद्रिः॥ ५०॥ कृतार्थीकृतार्थीहित त्वा हितत्वात्सदानं सदा नन्दिनं वादिनं वा।

9. पर्वतरा त्रिचरेण. २. मूच्छी ठक्षणमन्धकारम्. ३. मृगविशेषाणाम्. ४. सा-मोद्भवा हिस्तनः. ५. पूरकरणमातिव्याहरणमिति नलचम्पूटीका. ६. अर्थी कृताथ तेऽिथेनोऽथीं कृतार्थिनः. कृतमर्थी कृतार्थिनामीहितं येन तत्संवोधनम्, त्या त्वाम् । विभालम्यी सप्रभो भालो यस्य. सुधर्मा देवसभा शोभन्धमेणापिता प्रापिता सती । स्यापिता प्रकटीकृता स्यातिः कीर्तियेत्र भवनकमेणि तत्त्याभूतम्, नीति स्वीति.

V 60 2 60 3

१० सर्गः ]

विभारुम्बिभारं सुधर्मा सुधर्मापितस्यापितस्याति सा नौति सानौ॥५१॥

प्राभाकरीरिति गिरो विनिशम्य सम्य-

एकोऽवतीर्य शिखराद्य किनराणा-

सेव्यानि तानि नगपत्तनकाननानि ।

यान्यर्हता भगवता भवता कथंचि-दध्यासितान्यपरमस्ति किमत्र तीर्थम् ॥ ५३ ॥

भव्यस्तवस्याद्यमलंकृतीनामनर्घरत्नत्रयमाश्रितोऽपि । भव्य स्तवस्याद्यमलं कृतीनां प्राप्याङ्गिपङ्केरुहयोः क्षणेन ॥ ५४ ॥

अत्र प्रचारो न विपैछ्वानां विपेछ्वानां यदि वा तरूणाम् ।

आवासमस्मद्गृहसंनिधाने हसन्निधानेशपुरी ददातु ॥ ५५ ॥ .. कुँशोपरुद्धां द्वतमालपल्लवां वराष्सरोभिमेहितामकलमपाम् ।

नृषेषु रामस्विमिहोररीकुरु प्रसीद सीतामिव काननस्यलीम् ॥ ५६॥

इत्याकण्यं स तस्य किंनरपतेर्भक्तिप्रगल्भां गिरं

श्रान्तं सेन्यमवेत्य वीक्ष्य करिणां संभोगयोग्यां भुवम्। देवो यावदाचिन्तयनिधिभृता तावत्क्षणान्तिर्मितं

शालामन्दिरमन्दुराष्ट्रवलमीप्राकारसारं पुरम् ॥ ५७ ॥ इति महाकविश्रीहरिचन्द्रविरचिते धर्मशर्माभ्युदये महाकव्ये दश्यमः धर्मः ।

विषदंशानाम्. २. विगतिकसलयानाम्. ३. कुर्शस्तृणविशेषः; (पक्षे)
तषामा पुत्रेणः ४. ह-तमालपाल्यामः; (पक्षे) हतं-आलपत्-लपाम्. लवोऽपि
सीतायाः पुत्रः. ५. अप्सरसो देवामनाः; (पक्षे) अद्वित्युंचानि सरोतिः ६. रमणीयः; (पक्षे) दाशारियः.

## एकादशः सर्गः।...

अथ स तत्र निधीश्वरनिर्मिते प्रविश्वति सा पुरे प्रमेश्वरः । समुदितोऽपि चतुर्विधसेनया विहितमोहतमोहतिरद्भृतम् ॥ १ ॥ सुहृद्मात्यगणाननुजीविनो नयनिधिविनिवेश्य यथायथम् । स्वयमिहोज्ज्वलरत्निकेतने स पदमाप दमान्वितमानसः ॥ २ ॥ बलभरोच्छिलितैः पिहितप्रभोऽभजत मृण्मयतामिव यैर्जनः। मुकुरवत्स तु तैरपि पांसुभिर्नरेमणी रमणीयतरोऽभवत् ॥ ३ ॥ न घनघर्मपयः पृषतोद्यो न च तनुत्वमजायत यत्रभोः । तदभिनत्पटुतां न जगज्जनोत्सवपुषो वपुषोऽध्वपरिश्रमः ॥ ४ ॥ तद्पि रूढिवशात्कृतमज्जनो विहितयात्रिकवेषविपर्ययः । ध्ययमुवाह रुचिं नयनप्रियां न च न कांचन काञ्चनदीधितिः॥५॥(युग्मम्) नभित दिक्षु वनेषु च संचरत्रतुगणोऽथ गुणाव्यमियाय तम् । समुपभोक्तुमिवैतदुपासनारसमयं समयं समवन्निव ॥ ६ ॥ ंहिममहामहिमानमपोहितुं सरसतामनुशासितुमङ्गिनाम् । दघदनिन्द्यगुणोपनतामृतुकमधुरं मधुरञ्चति काननम् ॥ ७ ॥ कतिपथैर्दशनैरिव कोरकैः क़रवकप्रभवैबिहसन्मुखः । :शिशुरिव स्विलितस्विलितं मधु .पद्मदाद्मदालिनि कानने ॥ ८ ॥ ःमलयशैलतटीमटतो रवेर्ध्रवमभूत्पणयी मलयानिलः । पुनरमुच्य यतो दिशमुत्तर्रां भपरथाप रथात्रवरः कथम् ॥ ९ ॥ ·केलविराजिविराजितकानने नवरसालरसालसपट्टपदः । सुरभिकेसरकेर्सरशोभितः प्रविससार स सारवलो मधः ॥ १० ॥ अहह निर्दहति स वियोगिनां सुभगमङ्गमनङ्गहताशनः । मुहुरुँदीरितरोचिरयं चलकमलया मलयानिललीलया ॥ ११ ॥

१. विहिता मोहरूपतमसो हतिर्थेन. २ नरश्रष्टः. ३. अलंकरोति. ४. अप-रथा-आप. ५. कोकिलः. ६. वृक्षविशेषः. ७. प्रकटितज्वालः.

तदभिधानपदेरिय पट्पदैः शवलिताम्रतरोरिह मञ्जरी । कनकभिहरिव सार्धन्विनो जनमदारमदारयदञ्जसा ॥ १२ ॥ समधिरुख शिरः कुसुमच्छलाद्यमशोकतरोर्मदनानलः । पथि दिंधक्षुरिवैक्षत सर्वतः सँमवधृतवधृतरसोऽध्वगान् ॥ १३ ॥ युवतिदीर्घकटाक्षनिरीक्षितः पुरुकितस्तिरुकः कुयुमच्छरात् । अकृत हास्यमिवास्य जगत्पतेरुपवने पवनेरितपहवः ॥ १४ ॥ शशिमुखीवदनासवलालसे वकुलभूरुहि पुष्पसमाकुले। धृतिमधत्त परां मधुपाविः किमसमा न समानगुणे रतिः ॥ १५ ॥ उचितमाप पलाश इति ध्वनिं द्रुमिपशाचपितः कथमन्यथा। अजनि पुष्पपदाद्दलिताध्वगो नृगलजङ्गलजम्भरसोन्मुखः (१) ॥ १६॥ गहनकुञ्जलतान्तरितक्रमां सहचरीं निभृतः प्रतिपालयन् । विधुरितोऽपि पपो स पिपासया कुमुमलीनमली न मधु क्षणम् ॥१७॥ रसविलासविदोपविदो नराः कथममी विलयं न ययुः क्षणात् । विकसितास्तरवोऽपि विचेतना मृगदृशोऽङ्गे दशोर्व्यतिपङ्गतः ॥ १८॥ मलयमारुतच्तपिकध्वनिष्रभृतिसायकसंचयमप्यन् । मधुरसे। विद्धे सारधन्विनं कमपि नाकिपिनाकिजयोजितम् ॥ १९॥ श्वसिति रोदिति गुव्यति कम्पते स्वटति ताम्यति यत्सहसाध्यगः । तद्यमंक्षतपक्षशिसीसुँकः किमधुना मधुना हृदि नाहतः ॥ २०॥ विनिहतोऽयमनाथवधूजनो विधुरिता धुरि ता मुनिपङ्गयः। मुरिभणा समभेदि नतभुवामिह स मानसमानमतङ्गजः ॥ २१ ॥ इति विशङ्क्य मधोर्वनवासिनः प्रहरतः परितोऽपि पराभवम् । प्रणयिनीकुत्तकञ्चकमुचकैरुरसि को रसिको न द्घे जनः॥२२॥(कुलकम् )

१. सीरहितं जनभदार्यत्. २. नादितागनितवधूकोपान्. ३. खंबोधनम्,

प्रचलवेणिलताञ्चलताङितोन्नतनितम्बतटस्तरुणीजनः । सारनिषादकशाभिरिवाहतश्चिरमतोऽरमतोद्धुरदोलया ॥ २३ ॥-सारवशीकरणोषधचूर्णवन्निद्धतोपरि सोमनसं रजः। किमपरं मधुना विश्वनोऽपि ते मुनिजना निजनामवशीकृताः ॥ २४ ॥ स्वयमगाद्वसतिं कलिमत्यजदृशमदत्त सुखे पियकामिनाम्। इति बहूनि चुकार वधूजनः स किल कोकिलकोविदशिक्षया॥ २५॥. मधुनिवृत्तिजुषां शुचिसंगमाद्भृतमुदामिव काननसंपदाम् । विचिकलप्रसवाविलरन्वगादिह सिता हसितानुकृतिं मुखे ॥ २६ ॥ सकलदिग्विजये वरमल्लिकाकुसुमसंगतभृङ्गरवच्छलात् । इह निनाय जनं सरभ्पतेर्न न वशं नवशङ्खभवो ध्वनिः ॥ २० ॥ युवति इप्टिरिवासवपाटला स्मरनृपस्य वभौ नवपाटला । प्रणदिता मधुपैरिव काहुला प्रियतमायतमानपराजये ॥ २८ ॥ वपुषि चन्दनमुज्जवलमिलका शिरसि हारलता गलकन्दले । मृगदृशामिति वेषविधिर्नृणामनवमो नवमोहमजीजनत् ॥ २९ ॥ इहं नृपातुरमर्थिनमागतं विगलिताशमवेक्य मुहुर्मुहुः। हृद्यमूख्यपेव भिदां गता गतरसा तरसा सरसी शुचौ ॥ ३० ॥ इहं शुनां रसना वदनाद्वहिनिरगमन्नवपछवचञ्चलाः । हृदि खरांशुकरप्रकरापिताः किमक्रशा नु क्रशानुशिखाः शुचौ ॥ ३१॥ खल इव द्विजराजमपि क्षिपन्दलितिमि अगुणो नवकन्दलः। अजनि कामकुतूह्िलेनां पुना रसमयः समयः स घनागमः ॥ ३२ ॥ इह घनैर्मलिनैरंपहस्तिता कुटजपुप्पमिपादुडुसंततिः । गिरिवने अमरारवपूत्कृतैरवततार ततारतिरम्बरात् ॥ ३३ ॥

१. वादावेशपः. २. चन्द्रम्; (पक्षे) त्राह्मणश्रेष्ठम्. ३. स्थेः; (पक्षे) धृहत्. ४. अहुरः; (पक्षे) कलहः. ५. तिरस्कृता. ६. प्रस्तखेदा.

भृशमधार्यत नीपनभस्तता सह पयोधरनम्रनमःश्रियाः। गलितहारनिभोदकधारया प्रथमसंगमसंगरविश्रमः ॥ ३०॥ अवनतापकमकीमेवेक्षितुं कलितकान्तचलद्युतिदीपिका। दिशि दिशि प्रसंसार ऋषीवतां सह मुँदारमुदारघनाविः ॥ ३९ ॥ जलधरेण पयः पिवताम्बुधेध्वमपीयत वाडवपावकः । कथिमहेतरथा तिडदाख्यया रुचिररोचिररोचत बहिजम् ॥ ३६ ॥ नेभिस निर्गतकोमलमालतीकलिकया सारतोमरतीक्ष्णया । हृदयविद्ध इवालिगणः पुरा चलति का लतिकाः सा निरीक्षितुम् ॥ ३०॥ निभृतभृङ्गकुलाकुलकेतकीतरुरुदीणीसितप्रसवाङ्करः। भृशमशोभत मत्त इव सारद्विरदनो रैंदनोदितभूत्रयः ॥ ३८ ॥ त्वयि विभावपि भावपिधायिनि ध्वमनाथवतीमिव तां सखीम् । रिपुरिवेप विपं जलदो द्दल्समद हन्ति दहन्ति च विद्युतः ॥ ३९ ॥ समधिगम्य पयः सरसामसावसहतापहता पतिविञ्चता । यदंतनोत्तंनुतापितपृत्तरं तद्यि तद्यितस्य न पातकम् ॥ ४० ॥ स्वयमनम्बजमेव सरोऽभवहस्यित सा तु वनान्तमपहवम् । यदि तया मृतयैव सुखं स्वलन्निनद्या न द्यास्ति वनेऽपि ते ॥ ४१॥ न रमते सायते न न भापते खिपिति नाचि न वेचि न किंचन । सुभग केवलमस्पितलोचना सरित सा रितसारगुणस्य ते ॥ ४२ ॥ इति कयापि द्याप्रयापरः प्रणयपूर्वमिहाभिहितो युवा । मुदमिवीदवहन च चारुतामदममन्द्रममन्थरमन्मथः ॥४३॥ (कुलक्न् ) नृणकुटीरनिभे हृदि योपितां ज्वलति तीत्रवियोगहुताझने । स्वजनविक्छितिभेकगणो नद्वकृत पृत्कृतपूर्मिवाकुरः ॥ ४८ ॥

<sup>9.</sup> मुदा छार-उदारपनावितः, २. धापणे, ३. दन्तधुष्पलोकप्रयः, ४. ग्रनार-सापितिकिमिविशेषं यसकार,

प्ररुपतां कृपयेव वियोगिनां किमपि दाहमहाज्वरशान्तये । शरदियं सरसीषु निरन्तरं व्यतनुतातनुतामरसं पयः ॥ ४५ ॥ इयमुदस्य करैः परिचुम्बतः सरसिजास्यमभून घनादरा । शरददत्त सुधाकरलालनासुखरता खरतापमतो रवेः ॥ ४६ ॥ किमपि पाण्डुपयोधरमण्डले प्रकटितामरचापनखक्षता। अपि मुनीन्द्रजनाय ददौ शरत्कुसुमचापमचापलचेतसे ॥ ४७ ॥ विघटिताम्बुपटानि शनैः शनैरिह दधुः पुलिनानि महापगाः । नवसमागमजातिह्यो यथा स्वजघनानि घनानि कुलस्त्रियः ॥ ४८॥ स्फुरदमन्दतडिद्द्युतिभासुरं शरदि ग्रुश्रमुदीक्ष्य पयोघरम् । कपिशकेसरकेसरिशङ्कया प्रतिनदन्ति न दन्तिगणाः क्षणम् ॥ ४९ ॥ कलमरालवधूमुखखण्डितं विपुलवप्रजले कमलाकरम्। निकटमृत्यवधीरयति सा साभिनवशालिवशालिपरम्परा ॥ ५० ॥ अयमनङ्गगजस्य मदाम्भसः परिमलो न तु शारदभूरुहः। इयमैयस्त्रिपदी चुटिताभितः कमिलनीर्मेलिनीवितिर्ति तु ॥ ५१ ॥ हृदयहारिहरिन्मणिकण्ठिकाकलितशोणमणीव नभःश्रियः। ततिरुदेक्षि जनैः शुकपत्रिणां अमवतामवतारितकौतुका ॥ ५२ ॥ मरुति वाति हिमोदयदुःसहे सहिस संततशीतभयादिव । हृदि समिद्धवियोगहुताशने वरतनोरतनोद्धसितं सारः ॥ ५३ ॥ पतितमेव तदा हिममङ्गिनां वपुषि कीर्तिहरं शरदत्यये । शरणमुद्धतयौवनकामिनीस्तनभरो न भरोपचितो यदि ॥ ५८ ॥ वहरुकुङ्कमपङ्ककृतादरा मदनमुद्रितदन्तपदाधराः। तुहिनकालमतो घनकञ्चका निजगदुर्जगदुत्सवमङ्गनाः ॥ ५५ ॥

<sup>9.</sup> अभिनवशालित्रशा-अलिपरम्पराः २. सप्तच्छदरृक्षस्यः ३. लोहश्यद्वलान् ४. भ्रमरीश्रेणिः ५. सित्रयकः

अपि जगत्म् मनोभवतेजसां प्रवणयन्त्यतिरेकमनेकशः । हिममयानि तदा सवितुर्महोर्मेहिमहानिमहानि वितेनिरे ॥ ५६ ॥ स महिमोदयतः शिशिरो व्यथादपहृतप्रसरत्कमलाः प्रजाः । इति कृपालुरिवाश्रितदक्षिणो दिनकरो न करोपचयं दधौ ॥ ५७ ॥ विघटयन्नखिलेन्द्रियपाटवं भृशमुरीकृतधर्मदिगाश्रयः । वपुपि विश्रदसी तपसा महः कृशमिनः शमिनः समतां दधी ॥ ५८॥ मृगदशामिह सीत्कृतकम्पिताधरपुटस्फुटद्न्तसमद्युतः । विद्धिरे नवकुन्दलता दल्रत्युमनसो मनसो धृतिमङ्गिनाम् ॥ ५९ ॥ सुर्भिपत्रवतः कुसुमेष्वभृन्मरुवकस्य जनो विगतस्पृहः । सुभगरूपजुपो मृगचक्षुपः प्रैथितमान्यतमान्यगुणेप्विव ॥ ६० ॥ इह हि रोधरजांसि यशांसि वा विशद्भांसि जगज्जयशालिनः। विद्धिरे न मनोभवभूपतेः सममनन्तमनन्तरितं भुवा ॥ ६१ ॥ करणवन्धविवर्तनसाक्षिणीः समधिगम्य निशाः अरतक्षमाः । तपसि कामिगणस्तरुणीजनैररमतारमतामसमानसः ॥ ६२ ॥ अथ दिदक्षममुं रमणीयतामृतुगणस्य समं समुपेयुपः अभिद्धे जिनमित्यमराधियो विनयतो नयतोपितभृत्रयम् ॥ ६३ ॥ चरत्कद्म्यकमाहयतीव वः श्रवणगोचरतां युगपदृतैः । अमरकोकिलहंसकलापिनां रसकलैः सकलैरपि निःस्नैनः ॥ ६८॥ सेना सुराणाँगमना मितारम्भवत्ययाना मधुना च येन । सेना सुराणा मम नामितारं भवत्ययानामधुना चयेन ॥ ६५ ॥ प्रभावितानेकरुतागताया प्रभाविताने केरुता गता या ।

१. महः-महिम-हानिम्-सदानि. २. प्रधित-मान्यतम-सन्यतमगुनेषु. ३. स-मनस्का. ४. मनोविरहान्मितारम्भवती. ५. गमनरहिता. ६. कामदेवेन छट्ट. इ. वामः. ७. खुतिगुरारा. ८. नामिता-सरम्. ९. स्यानां भाग्यानां चयेन. १०. समसोकितयहुविधवहीयस्विस्तारा. ११. मनोहाता.

प्रमावितानेकेलतागैताया सा स्नी मधो कि स्पृहणीयपुण्या ॥ ६६ ॥ वीक्ष्याङ्गना सचिलकान्सरागा विलासमुद्रायतनेऽत्र कान्ते । गुणांस्त्वयीवाभवदस्तरात्राविला समुद्रायतनेत्रकान्ते ॥ ६७ ॥ पद्प्रहारेः पुरुषेण दश्चे मदः समुद्यचरुणीहतेन । रुतं तदश्रावि वने पिकीनामदः समुद्यचरुणीह तेन ॥ ६८ ॥ त्वामद्य केकिध्वनितापदेशात्मुराजमानेन स मानवेन । घनागमः स्तौत्यमृतोदयार्थी स्र्राजमानेनस मानवेन ॥ ६९ ॥ कलापि नो मन्दरसानुगास्ते पयोदलेशोपहिता हिमांशोः । कलापिनो मन्दरसानुगास्ते संभाव्यते तेन शरत्मवृत्तिः ॥ ७० ॥ गुणलतेव धनुर्भ्रमरावली शरदि तामरसं गमिताधिकम् ॥ ७१ ॥ ततिरतोऽप्सरसां कुसुमेषुणा शैरदितामरसङ्गमिताधिकम् ॥ ७१ ॥

्रहित वचनमुदारं भाषमाणे मुदारं ः प्रशमितवृजिनस्य स्वर्गिनाथे जिनस्य । भितिरिह धैनगानां रन्तुमासीन्नगानां ततिषु कुसुमलीनां वीक्ष्य पालीमलीनाम् ॥ ७२ ॥

इति महाकविश्रीहरिचन्द्रविरचिते धर्मशर्माभ्युदये महाकाव्य एकादशः सर्गः

द्वादशः सर्गः ।

दिदृक्षया काननसंपदां पुरादथायमिक्ष्वाकुपतिर्विनिर्ययो । विधीयतेऽन्योऽप्यनुयायिनां गुणैः समाहितः किं न तथाविधः प्रभुः ॥१

१. प्रभी-इतान्न. २. हे इकलत, इः कामस्तद्दरकलता मनोज्ञता यस्य तस्त्वो-घनम्. ३. अप्राप्तश्चमविधिः. ४. भूमिः. ५. समुद्रा-आयतनेत्रकान्ते. ६. समुत्-यत्, तरुणि-(यृक्षे)-इहः ७. हे मनुष्यस्वामिन्. ८. हे सुराजमः शोभना राज्ञां सा यस्य तत्त्वोधनम्. ९. स्ववेन. १०. मन्दर-सानु-गा-आस्ते. ११. मन्द-रस-अनुगाः ते. १२. शरदिता वाणखण्डिता अत एव अमरसङ्गमिता देवसङ्गं प्राप्ताः अधिकं जले. १३. घनं निरन्तरं गानं यस्यास्ताम्.

बभूव यत्पुष्पवतीमृतुक्षणे वनस्थलीं सेवितुमुत्सुको जनः। अचिन्तितात्मकमविष्ठवो महान्मनोनुरागः खळु तत्र कारणम् ॥ २ ॥ विकासिपुष्पद्धणि कानने जनाः प्रयातुमीषुः सह कामिनीगणैः। सारस्य पञ्चापि न पुष्पमार्गणा भवन्ति सद्याः किमसंख्यतां गताः ॥ ३ ॥ वभौ तदारक्तमलक्तकद्रवैर्वधूजनस्याङ्किसरोरुहद्वयम् । पथि , स्थलाम्भोरुहकोटिकण्टकक्षतक्षरच्छोणितसंच्यैरिव ॥ १ ॥ . . -गतागतेषु स्विलितं वितन्वता नितम्बभारेण समं जडात्मना । भुजो सुवृत्तावपि कङ्कणकणैः किलाङ्गनानां कलहं प्रचक्रतुः॥ ५॥ गुरुं तनाभोगभरेण मध्यतः कृशोदरीयं झटिति चुटिष्यति । इतीव काञ्ची करुकिङ्किणीकणैर्मगीदशः पूत्कुरुते सा वर्त्मनि ॥ ६॥ नितम्बसंवाहनबाहुलालनश्रमोदभारापनयादिभिर्घनैः। चटूनि चके मुहुरेणचक्षुषां विचक्षणो दक्षिणमारुतः पथि ॥ ७ ॥ प्रवालशालिन्यनप्तविभ्रमा नितान्त्युँचैस्तनगुच्छलाञ्छता । सलीलमुचर्त्तरणावलिन्बता वनं ययौ कापि लतेव जङ्गमा ॥ ८॥ नितम्बविम्बपसराहतकमः कुचस्थलीताडनमूर्च्छितश्च यः । विलासिनीनां मलयादिमारुतः स जीव्यते सा श्वसितानिलैः पथि ॥ ९ ॥ पियस्य कण्ठार्पितवाहुबन्धना पथि स्खलन्ती विनिमीलनाहुशोः। प्रकाशयन्तीव मनोभवान्धतां जगाम काचिद्वनमेणलोचना ॥ १०॥ यथाभवत्रपुरपाणिकङ्कणकणप्रगल्भो मणिकिङ्किणीरवः । उपेयुपीणां वनमेणचक्षुषां तथा पुरो लास्यमधत्त मन्मथः ॥ ११ ॥ उदञ्चति भूलतिका मुहुर्मुहुः प्रकम्पते तन्वि यदोष्ठपल्लवः । अवैम तेन स्मितपुष्पशातनो विजृम्भते ते हृदि मानमारुतः ॥ १२ ॥

पहनयुक्ता श्रकृष्टकेशयुक्ता च. २. विलाससिहता पिस्सचारसमेता च.
 उचैस्तन-गुच्छलाव्छिता; उचैः स्तनगुच्छलाव्छिता, ४. तरुणा गृक्षेण तरुण-पुरुषेण च अवलम्बिता.

जगज्जनानन्द्विघायिनि क्षणे वृथा त्वयारम्भि मृगाक्षि विग्रहः। मनिवनीनां सुलभाभिमानता महानृतुपक्रम एष दुर्लभः ॥ १३ ॥ अथापराद्धं दयितेन कुत्रचिद्विनोपपत्त्येति तवाकुरुं मनः । परस्परं श्रेम समुन्नति गतं भयानि भामिन्यपदेऽपि पश्यति ॥ १८ ॥ अनन्यनारीप्रणयिन्यपि त्वया यदागसां चिह्नमदर्शि स अमः । रसेन यस्त्वामभितोऽपि वीक्षते कथं स ते विप्रियमाचरिष्यति ॥ १५ ॥ अपास्तपीयूषमयूखशोभया प्रभातकान्त्येव वियुक्तया त्वया । अनुज्झितसेहभरः स संप्रति प्रपद्यते दीप इवाभिपाण्डुताम् ॥ १६॥ कृतेर्प्ययेव-त्वयि दत्तचेतसो गतं क्षुघेव कचिदस्य निद्रया। मुखस्य ते दास्यमिवागतोऽधुना शशी स शीतोऽपि ददाह तद्वपुः ॥ १७॥ ध्रुवं वियोगे कुसुमेपुमार्गणेस्तवापि भिन्नं हृदयं विभाव्यते । अमी समुक्लासितसारसौरमाः स्फुरन्ति निःश्वाससमीरणाः कुतः॥ १८॥ तदस्तुं संधिर्युवयोः प्रसीद नः प्रतप्तयोरायसपिण्डयोरिव । सखीर्भिरित्थं गदितानुक्लयांचकार कान्तं किल कापि कामिनी ॥ १९॥ ( कुलकम् )

विभिद्य मानं करुकोकिरुखने मनोनुरागं मिथुनेषु तन्वति ।
कुतृह्रुह्यादेव स केवरुं तदा धनुधुनीते सा जगज्जयी सारः ॥ २० ॥
त्रिनेत्रसङ्गामभरे पलायितः सारस्य विश्वासपदं कथं मधुः ।
उमापितप्रत्यय एप मन्यते विलासिनीजीवितदानपण्डिताः ॥ २१ ॥
विवर्णतां लोकविहःस्थिति पिका मधुं प्रभुद्रोहिणमाश्रिता ययुः ।
नत्प्रुवां पादयुगस्य पङ्कजं समाश्रितच्छायमभृत्पदं श्रियः ॥ २२ ॥
तर्काव्यपङ्गानिव विश्रतामुना सारस्य पौष्पाः कित नापिताः शराः ।
परं तथाप्येष जगज्जये वधूकटाक्षमेवेषुममन्यत क्षमम् ॥ २३ ॥
वसन्तलीलामल्यानिलादिभिः समं मनोभः समयेन युज्यते ।

निरन्तरं तस्य समस्तदिग्जये सहायमावं सुदृशो वितन्वते ॥ २४ ॥ इति प्रसङ्गादुपलालिताः प्रियः खराक्तिमाकण्यं मधुप्रधर्षिणीम् । स्वरूपगर्वोद्धूरकंधराः स्वल्सदप्रचारं पथि जम्मुरङ्गनाः २५ (कुलकम्) प्रभोदयाह्नादितलोकलोचनो विलासिनीभिः परिवारितस्ततः । शशीव ताराभिरलंकृतो घनं वनं विवेशोत्तरकोसलेश्वरः ॥ २६ ॥ न कान्तिपीयूषनिधानकुम्भयोर्भुमोच कान्ताकुचयोरुपान्तिकम् ॥ २०॥ ध्रुवं त्रिनेत्रानलदाहतः प्रभृत्युदिंचिषि द्वेषमुपागतः सारः । यदत्र सान्द्रद्रुमदीर्घदुर्दिने वने निवासैकरसो वम् व सः ॥ २८॥ इहावभौ मारुतधूतकेतकीपरागपांसुप्रकरः समन्ततः । अनङ्गदावानलमीलितात्मनां वियोगभाजामिव भस्मसंचयः ॥ २९ ॥ इतस्ततः कज्जलकोमला दधौ पुरो अमन्ती अमराङ्गनावलिः। जगज्जिगीषोर्विषमेषुमूभुजः करात्रवल्गन्निशितासिविश्रमम् ॥ ३० ॥ विजित्य बाणैर्मदनस्य कुर्वतः समस्तमेकातपवारणं जगत् । अभङ्करां षट्रपदबन्दिनो वने जगुस्तदानीं विरुदावलीमिव ॥ ३१ ॥ परागपुञ्जा यदि पुष्पजा अमी न पांधुतल्पाः सारमत्तदन्तिनः । अिंच्छलात्पान्थवधाय धावतः कथं तदन्तस्त्रुटिताङ्गिशृङ्खला ॥ ३२ ॥ ददस्रवालौष्ठमुपात्तयौवनो मधुः प्रस्नांशुककर्षणोत्सुकः । लतावधूनामिह संगमे जनैरदिशं कूजिव कोकिलखनैः ॥ ३३ ॥ शिखण्डिनां ताण्डवमत्र वीक्षितुं तवास्ति चेचेतसि तन्वि कौतुकम्। समाल्यमुद्दामनितम्बचुम्बिनं सुकेशि तत्संवृणु केशसंचयम् ॥ ३४ ॥ जलेषु ते वऋसरोजनिर्जितो जनैः स्फुटचारुसरोरुहाकरः । अदिशं सन्नोड इवोदरे क्षिपन्क्रपाणपुत्रीमिव पट्पदावलिम् ॥ ३५ ॥: सिविश्रमं वीक्ष्य तवेक्षणद्वयं गतं च वाचालितरत्ननूपुरम् ।

१. साम्रेणः 🖟 -

महोत्पर्छेर्वारि निमीलितं दिवि हियेव हसैश्च परायितं जवात् ॥३६॥ यदि स्फुरिप्यन्ति तवाधरद्युतेः पुरः कियत्कालमशोकपञ्चवाः । तदाधिगत्यान्तरमुद्यतत्रपा ध्रुवं गमिष्यन्ति विवर्णताममी ॥ ३७॥ भव क्षणं चण्डि वियोगिनीजने दयालुरुन्मुद्रय सुन्दरीं गिरम्। अमी हताशाः प्रथयन्तु मूकतां कृतान्तदूता इव रुक्षिताः पिकाः ॥३८॥ उदीरयन्नित्यमृतपपां गिरं विचित्रचाटूक्तिविचक्षणः क्षणात्। प्रसर्पदानन्दतिरोहितकुधं चकार कथित्तरुणो मनिखनीम् ३९ (कुलकम्) अगोचरं चण्डरुचेरपि द्युतां निकुञ्जलीलासद्नेषु पुञ्जितम्। प्रभाभिरुद्धासितवीरुधस्तमो विनिन्धिरे भङ्गमनङ्गदीपिकाः ॥ ४०::॥ परिभ्रमन्त्यः कुसुमोच्चिचीषया विरेजिरे तत्र सरोजलोचनाः । जिनेन्द्रमभ्यर्चियतुं सपर्यया कृतप्रयत्ना वनदेवता इव ॥ ४१ ॥ उद्यशाखाकुर्सुमाधेमुद्धजा ब्युदस्य पार्णिद्वयमञ्चितोदरी । नितम्बभूस्रसादुकूलवन्धना नितम्बिनी कस्य चकार नोत्सवम् ॥ ४२॥ करैः प्रवालान्कुसुमानि लोचनैर्नखांशुभिस्तत्र विजित्य मञ्जरीः। वधुजनस्यास्य जिवृक्षतो भयात्किलाचकम्पे पवनाहतं वनम् ॥ ४३ ॥ प्रमत्तकान्ताकरसंगमादुमी सदागमाभ्यासरसोज्ज्वला अपि । क्षणात्रिपेतुः सुमनोगणा यतो ह्रियेव विच्छायमभृत्ततो वनम् ॥ ४४॥ किमन्यदन्ये पिकपञ्चमाद्यो यशांसि पुण्यैरलभन्त सेवकाः । समध्यते कार्यमनङ्गभूपतेः पुनस्तदेकेन वैसन्तशाखिना ॥ ४५ ॥ इतीव काचित्रवचूतमञ्जरीं प्रियस्य वस्यौपधिमाद्दे मुदा । स्रमेव तद्दर्शनमात्रकर्मणा विवेद मुग्धा न वशीकृतं पुरा ॥४६॥(युगमम्) लताग्रदोलाञ्चनलीलया मुहुर्नतोन्नतस्पारनितम्बमण्डला । श्रमं प्रचके पुरुषायितिकयाप्रकर्षहेतोरिव कापि कामिनी ॥ ४७ ॥

समूर्धि चूडामणिरिं स्कार्भके निवेशयन्ती नवनीपगोलकम् 🕽 💎 पिकाय ममञ्ज्यथकाय कानने निबद्धलक्ष्येव वधूरलक्ष्यतः॥ ४८ ॥ ु. क्याचिदुज्जम्भितचारुचम्पकप्रसून्माला जगृहे न पाणिनाः। सारान्तकयस्तवियोगिनीच्युतां विडम्वयन्ती कलधौतमेखलाम् ॥४९॥ उद्यशाखाञ्चनचञ्चलाङ्कलेभुजस्य मूलं स्पृशति प्रिये छलात् । 🦙 स्मितं वधूनामिव वीक्ष्य सप्रपैरमुच्यतात्मा कुसुमेर्द्रुमायतः ॥ ५० ॥ मिथः प्रदत्तैर्नवपुष्पदामभिर्वभुस्तदानीं मिथुनानि सर्वतः। 🔑 अवन्ध्यपातप्रसरैः प्रकोपतश्चितानि वाणैरिव पुष्पधन्वना ॥ ५१ ॥ विपक्षनामापि कुरङ्गचक्षुषां वभूव मन्नो ध्रुवमाभिचारिकः । 🛷 पियैस्तदुचारणपूर्वमपिता प्रस्नमाला यदियाय वज्रताम् ॥ ५२ ॥ रतावसाने लतिकागृहाद्वधूर्विनिर्यतीः खिन्नकपोलमण्डलाः । 🚟 प्रवीजयन्ति सा समीरणेरितैः प्रवाललीलाव्यजनैर्महीरुहाः ॥ ५३ ॥ स्रजो विचित्रा हृदि जीवितेश्वरैः समाहिताश्चारुचकोरचक्षुपाम्। तदन्तरेऽन्तर्विशतो मनोभुवश्रकासिरे वन्दनमालिका इव ॥ ५४ ॥ सितं विलासस्य कटाक्षविभ्रमं रतेरनङ्गस्य सुधारसच्छटाः । यशांसि तारुण्यनृपस्य मेनिरे विलासिनीनां शिरसि सजो जनाः ॥५५॥ प्रसूनशून्येऽपि तद्धिनी तरी नियोजयन्ती क्रप्छवं मुहुः। निरीक्षणात्पत्युरनङ्गविह्वला सितं सखीनां विद्रघे सुलोचना ॥ ५६ ॥ तदा यदासीत्तनुरामणीयकं प्रसूनमालाभरणैर्मुगीदृशाम् । अवैति तद्वर्णयितुं तदा सारो यदा कवित्वं रूमते प्रसादतः ॥ ५७॥ कृतेऽपि पुष्पावचये समन्ततो लतासुः लीलापितपाणिप्रलवाः विकास स्फुरलखांशुपकरेण तत्क्षणं वितेनिरे पुष्पविभङ्गिमङ्गनाः॥ ५८॥ प्रसूनलक्ष्मीमपहृत्य गच्छतां वधूजनानां भयलोलच्छुषाम् । वनेन मुक्ता विषमेषुशालिना शिलीमुखास्तन्न निपेतुरन्तिके ॥ ५९ ॥

समुहसत्संमदवाप्पविन्दुभिर्निहीयमानैरिव होचनैर्नृणाम् । वपुर्जहार्द्रं श्रमभारभङ्गुरास्तदा वहन्ति सा कुरङ्गहोचनाः ॥ ६० ॥ शुश्राम्भोजविशाहहोचनयुगोपान्तेषु विश्रन्नवां

सद्यः प्रस्फुटशुक्तिसंपुटतटीनिष्कान्तमुक्ताकृतिम् ।

मूले च स्तनकुम्भयोरनुकृतश्चोतसुधाम्भोलवः

स्त्रीणां जीवितमन्मथः समजनि खेदोदविन्दुव्रजः ॥ ६१ ॥

वनात्मकरकेतन्पणयिनः करोह्नासित-

स्फुरत्क्मलकेलयस्तुलितपूर्णचन्द्राननाः ।

अरोषकुसुमोचयश्रमजलाईदेहास्ततो

जवाज्जनितविसायाः श्रिय इव स्त्रियो निर्ययुः ॥ ६२ ॥

तादकान्ताचरणकमलसर्शजाग्रतसरस्य

प्रसेदाम्बुद्रव इव पुरो विन्ध्यधात्रीधरस्य।

उद्दामोर्मित्रसरपुलको घर्ममर्मव्यथायां

दृष्टः सैन्यैरसिरिव महान्नर्भदास्भः प्रवाहः ॥ ६३ ॥

इति महाकविश्रीहरिचन्दविरचिते धर्मशर्माभ्युदये महाकाव्ये द्वादशः सर्गः ।

## त्रयोदशः सर्गः ।

द्विगुणितमिव यात्रया वनानां स्तनजघनोद्वहनश्रमं वहन्त्यः । जलविहरणवाञ्छया सकान्ता ययुरथ मेकलकन्यकां तरुण्यः ॥ १ ॥ जलमरपरिरम्भदत्तिचाः श्रमसिललप्रसर्च्छलेन रागात् । प्रथममिव समेत्य संमुखं ताः सपदि जलैः परिरेमिरे तरुण्यः ॥ २ । क्षितितलिविनेवेशनात्यसप्त्रखमणिशोणमयूखमङ्कियुम्मम् । श्रमनिवहिवलम्बमानजिद्वाप्रसर्मिवाध्विन सुश्रुवां वमासे ॥ ३ । प्रियकरकिलं विलासिनीनां नविशिखिपश्रमयातपत्रवृन्दम् । मृद्करपरिमर्शनात्तसौख्यं वनिमव प्रष्ठगतं रराज रागात् ॥ ४ ॥

इह मृगनयनासु साम्यमक्णोः प्रथममवेक्ष्य विश्वसुः कुरङ्गवः । तद्नु निरुपमैर्भुवो विलासैर्विजितगुणा इव ताः प्रणद्य जन्मुः ॥ ५ ॥ वद्नम्नु मृगीहशो द्रुमायात्पतद्षिमण्डलमाशु ग्नथळुव्धम् 🔭 📜 क्षितिगतशशिनो अमेण राहोरवतरतो गगनाइचुतिं जहार ॥ ६ ॥ दिनकरिकरणैरुपर्यथस्तातुलितकुकूलकुशानुभिः परागैः। पुरनिहित्तसुवर्णवद्वधूभिः स्वतनुरमन्यत हन्त तप्यमाना ॥ ७ ॥ वनविहरणखेदनिःसहं ते वपुरतिपीनपयोधरं वभूव । इति किल स मुदस्य कोऽपि दोभ्याँ युवतिमनाकुलितो जगाम रागी ॥ ८॥ मिलदुरसिजचकवाक्युग्माः प्रथयति भाखति यौवने प्रकाशम्। स्फ़टरवकलहंसकास्तरुण्यः सरित इव प्रतिपेदिरे नदीं ताम्॥ ९॥ अधिगतकरुणारसेव रेवा श्रमभरमन्दरुचो विलोक्य तन्वीः । जललवनिचितारविन्ददम्भात्सपदि सवाष्पकणेक्षणा वभूव ॥ १०॥ प्रकटय पुलिनानि दर्शयाम्भोभ्रमणमुदञ्चय निर्भरं तरङ्गान् । धनजधनगभीरनाभिनृत्यद्भुकुटि तुलां न तथाप्युपैषि तन्व्याः ॥ ११ ॥ नयनमिव महोत्परुं तरुण्याः सरसिजमास्यनिभं च मन्यसे यत्। तदुभयमपि विश्रमैरुभाभ्यां जितमिह वल्गसि किं वृथोद्वहन्ती ॥१२॥ इति मुहुरपरैर्यथार्थमुक्ता क्षणमपि न स्थिरतां दधौ हियेव। गिरिविवरतलान्यधोमुखी सा परमपराविधवधूईतं जगाम १३ (कलापकम्) प्रकटितपुरुकेव सा सवन्ती विद्रितशैवरुराजिमञ्जरीभिः। सरिलततरलोर्भिबाहुदण्डा प्रणयभरादिव दातुमङ्कपोलिम् ॥ १४ ॥ सितिमव नवफेनसुद्रहन्ती प्रथममनल्पसरोजकल्पितार्घा। कलविहगरवैरिवालपन्ती व्यतनुत पाद्यमिवाम्बुभिविधूनाम् १५ (युगमम् उपनदि पुलिने प्रियस्य मुक्तामणिमयमूष्णमाजि वक्षसीव । स्वयमुपरि निपत्य कापि रागान्मुहुरिह लोलयति सा चञ्चलाक्षी ॥१६॥

৬ ঘৃ০ হা০

प्रणिहितमनसो मृगेक्षणानां चटुलविवर्तितनेत्रविश्रमेषु । प्रविद्धुरिकस्पृहां हृदिन्यां चलशफरीस्फुरिते क्षणं युवानः ॥१०॥ उपनदि नलिनीवनेषु गुझत्यलिनि निमीलितलोचनः कुरङ्गः । तटगतमपि नो दद्र्श सैन्यं नहि विषयान्धमतिः किमप्यवैति ॥१८॥ कथमपि तटिनीमगाहंमानाश्चिकतदशः प्रतिमाछलेन तन्व्यः । इह पयिस भुजावलम्बनार्थं समभिस्रता इव वारिदेवताभिः ॥ १९ ॥ अविगतनदमप्यगाधमावैः सिललविहारपरिच्छदं वहन्त्यः । प्रणयिभिर्य धार्यमाणहस्ताः प्रविविशुरम्भसि कातरास्तरुण्यः ॥ २०॥ अविरलपिलतायमानफेनं वंलिनमिवोर्मिभिरङ्गमुद्रहन्ती । जतुबहरूवधूपदप्रहारेरजनि सरिज्ञरती रुपेव रक्ता ॥ २१ ॥ ध्वनिविजितगुणोऽप्यनेकथायं रटति पुरः कथमत्रपो मरालः । इति समुचितवेदिनेव तन्व्याः स्थितमिह वारिणि नृपुरेण तृष्णीम् ॥२२॥ प्रसरित जललीलया जनेऽस्मिन्विसवदनो दिवमुलपात हंसः। नवपरिभवलेखभृत्रलिन्या प्रहित इवांशुमते पियाय दूतः ॥ २३ ॥ पृथुतरजघनैर्नितम्बिनीनां स्वलितगतिः पयसामभूत्रवाहः । अघिगतवनितानितम्बभारः कथमथवा सरसः पुरः प्रयाति ॥ २४ ॥ अपहृतवसने जडेन छोल्याज्ञघनशिलाफलके नितम्बवत्याः। करजलिपिपदात्तदाविरासीद्विषमशरस्य जगज्जयप्रशस्तिः ॥ २५ ॥ कथमधिकगुणं करं मृगाक्षी क्षिपति मयीह वनान्तमाश्रितायाम् । इति विदितपराभवेव रुक्ष्मीः सपदि सरोजनिवासमुत्ससर्ज ॥ २६ ॥ निवसनमिव शैवलं निरस्य स्पृशति जने नवसङ्गभाजि मध्यम् । वद्नमिव पिघातुमुद्यतोर्भिप्रसरकराथ सरिद्वपृश्चकम्पे ॥ २७ ॥

१, वलीयुक्तम्.

पृथुतरजघनैर्विलोड्यमाना युवतिजनैः कल्लपत्वमाश्रयन्ती । खपुलिनमुपसपिंभिः पयोभिः सरिदुपगोपयति सा लिजतेव ॥ २८ ॥ प्रतियुवति निषेव्य नाभिरन्ध्रेष्वभिनवविन्ध्यदरीप्रवेशलीलाम् । अभजत गुरुगण्डशैलयुक्त्या स्तनकलशाय्रविघट्टनानि रेवा ॥ २९ ॥ ः वरतनुजघनाहतैर्गभीरप्रकृतिभिरप्यतिचुक्षुमे पयोभिः । इह विकृतिमुपैति पण्डितोऽपि प्रणयवतीषु न किं जडखभावः ॥ ३०॥ समसिचत मुहुर्मुहुः कुचात्रं करसिलेलैर्दियतो विमुग्धवध्वाः । मृदुतरहृदयस्थलीपरूढसारनवकल्पतरोरिवाभिवृद्धचै ॥ ३१ ॥ स्तनतटपरिषष्टितैः पयोभिः सपदि गले परिरेभिरे तरुण्यः । अधिगतहृदया मनस्विनीनां किमु विरुसन्मकरध्वजा न कुर्युः ॥ ३२ ॥ हृदि निहितघटेव बद्धतुम्बीफललुलिताङ्गलतेव कापि तन्वी । इह पयसि सविभ्रमं तरन्ती पृथुलकुचोच्चयशालिनी रराज ॥ ३३ ॥ तटमनयत चारुचम्पकानां स्रजमबलागलविच्युतां तरङ्गैः। निजदयितरिपोरिवौर्ववहेः प्रचुरशिखापरिशङ्कया स्रवन्ती ॥ ३४ ॥ प्रियतमकरकल्पितेऽङ्गरागे प्रथममगान तथा क्रुमं सपती । अनुनदि सिलेकैर्यथापनीते नखपदमण्डनवीक्षणान्मृगाक्ष्याः ॥ ३५ ॥ नवनखपदराजिरम्बुजाक्ष्या हृदि जलविन्दुकरम्बिता वभासे । वरसरिदुपढोकितपवालव्यतिकरदन्तुररत्नकण्ठिकेव ॥ ३६ ॥ सरभसमधिपेन सिच्यमाने पृथुलपयोधरमण्डले प्रियायाः । श्रमसिक्रिमिषात्सखेदमश्रूण्यहह मुमोच कुचद्वयं सपत्याः ॥ ३०॥ प्रियकरसिकलेक्षितातिपीनस्तनकलक्षोत्थितसीकरैस्तरुण्याः । प्रतियुवतिरथर्वसारमन्नाक्षरनिकरैरिव ताडिता मुमूच्छं॥ ३८॥ अहमिह गुरुलज्जया हतोऽसि अमर विवेकनिघिस्त्वमेक एव । मुखमनु सुमुखीकरौ धुनाना यदुपजनं भवता मुहुश्चुचुम्वे ॥ ३९॥

इति सरसिरुहश्रमीत्प्रियाणामनुसरते वदनानि षद्पदाय । रतिरसरसिकोऽपि रुज्जमानः किमापे हृदि स्पृहयांवभूव कामी ॥ ४०॥ (युग्मम्)

प्रियंकरसिळिकैर्मनिखनीनां न्यशमि हृदि प्रवलोऽपि मन्युविहः अविरलमिलनाञ्चनप्रवाहो नयनयुगान्निरगादिवास्य धूमः ॥ ४१ ॥ अपहृतवसने जलैनितम्वे निहितदृशं करकेलिपङ्कजेन। प्रियमुरसि विनिन्नती सारस्य स्फुटमकरोत्कुसुमायुधत्वमेका ॥ ४२ ॥ मुखतुहिनकरेऽपि संहतेन स्तनयुगलेन तुलां कुतोऽधिरूढे । इति जघनहतं पयो वधूनां रजनिवियोगिविहंगमौ निरासे ॥ ४३ ॥ सरभसमिह यत्तटात्पतन्त्यः प्रविविशुरन्तरशङ्कितास्तरुण्यः । घनपुरुक इवाशयो जलानां तदुदितवुद्धुदिवनदुभिवभूव ॥ ४४ ॥ प्रियकरविहितामृताभिषेकेरुरसि हरानलद्ग्धविमहोऽपि । प्रतिफलितचलहिरेफदम्भादजनि सजीव इव सारस्तरुण्याः ॥ ४५ ॥ निपतितमरविन्द्मङ्गनायाः श्रवणतटाद्तिदुर्रुभोपभोगात् । मधुकरनिकरखनैर्विलोले पयसि शुचेव समाकुर्ल रहोद ॥ ४६ ॥ अविरललहरीपसार्यमाणैस्तरलहशश्चितिव केशजालैः। स्तनकलशतटान्ममज्ज पत्रान्तरमकरी सरितः पयस्यगाधे ॥ ४७॥ अभजत जघनं ज्ञान वक्षस्तरलत्रङ्गकरैश्वकर्प केशान् । विट इव जलराशिरङ्गनानां सरभसपाणिपुटाहतश्चक्त ॥ ४८॥ 🦈 मुखमपहृतपत्रमङ्गनानां प्रवलज्लैरवलोक्य शङ्कितेव । सरिदकृत पुनस्तदर्थम् (मिंपसरकरार्पितरोवलपरोहैः ॥ ४९ ॥ सपदि वरतनोरतन्यतान्तर्य इह परिप्वजता जडेन रागः। स किल निमल्योर्धुगे तद्दणोः स्फटिक इव प्रकटीवमूव त्याः॥५०॥

निर्लकमपवस्त्रमस्तमाल्यं क्षतिलकं च्युतयावकाधरीष्ट्रम् । सह दियततमैर्निषेव्यमाणं सुरतिमवास्तु मुदेऽभवद्वधूनाम् ॥ ५१ ॥ श्रवणपथरतापि कामिनीनां विश्वदगुणाप्यपदृष्णापि इष्टिः। अभजत जडसंगमेन रागं धिगधिकनीचरताश्रयं जनानाम् ॥ ५२ ॥ धुतकरवलयस्तनं निशम्य प्रतियुवतेरलिखण्डिताधरायाः । अविहितकथया कयापि सेर्प्यं विवितकंधरमैक्षि जीवितेशः॥ ५२॥ अकलुषतरवारिभिर्विभिन्नास्वभिनवपत्रलतासु कामिनीनाम् । नखपदिवतिर्दिधौ कुचान्तर्भवि परिशेषितरक्तकन्दलीलाम् ॥ ५४ ॥ अविरतजलकेलिलोलकान्तास्तनकलशच्युतकुङ्कमैस्तदानीम् । कृतबहरुविलेपनेव रेवा पतिमकरोत्सरितामतीव रक्तम् ॥ ५५ ॥ अहमुद्यवता जनेन नीचैः पथनिरतापि यद्यच्छयोपभुक्ता । इति सरिलतवीचिवाहुदण्डा प्रमदभरादिव वाहिनी ननर्ते ॥ ५६ ॥ दिनमैवलमथो गृहान्प्रयाथ क्षणमहमप्यभयं भजामि कान्तम् । इति करुणरुतेन चक्रवाक्या समभिहिता इव ताः प्रयातुमीषुः ॥ ५७॥ इति कृतजलकेलिकौतुकास्ताः सह दयितैः सुदशस्ततोऽवतेरुः। कलुषितहृदयस्तदा नदोऽपि प्रकटमभूदिव तद्वियोगदुः सैः ॥ ५८ ॥ जलविहरणकेलिमुत्सृजन्याः कचनिचयः क्षरदम्बुरम्बुजाक्ष्याः । परिविदितनितम्बसङ्गसौख्यः पुनरिप वन्धभियेव रोदिति सा ॥ ५९॥ मुखशशिविमुखीकृतावतारे सतमिस पक्ष इवोचये कचानाम् । अविरलजलबिन्दवस्तदानीमुङ्जिनकरा इव रेजिरे वधूनाम् ॥ ६० ॥ प्रणयमथ जलाविलांशुकानां मुमुचुरुदारदृशः क्षणात्तदानीम् । ध्रवमवगणयन्ति जाड्यभीत्या खयमपि नीरँसमागतं विदग्धाः ॥ ६२॥ अतिशयपरिभोगतोऽम्बुलीलारसमयतामिव सुभुवोऽभिजग्मुः। सितसिचयपदायदुत्तरङ्गं पुनरिप भेजुरिमाः पयःपयोघिम् ॥ ६२ ॥

१. केशकाटिल्यराहित्यात्. २. समाप्तप्रायम्. ३. नीर-समागतम्: नीरसं-आगतम्.

मरुद्रपहृतकंकणापि कामं करकिलामलकङ्कणा तदानीम् ।
कचिन्चयिवभृषितापि चित्रं विकचसरोजमुखी रराज काचित् ॥६३॥
अनुकिलतगुणस्य सौमनस्यं प्रकटमभूत्कुष्ठुमोच्चयस्य तेन ।
अहमहिमकया स्वयं वधूमिर्यद्यमधार्यत मूर्ग्नि संभ्रमेण ॥ ६४ ॥
समुचितसमयेन मन्मथस्य त्रिभुवनराज्यपदे प्रतिष्ठितस्य ।
मृगमदितिलकच्छलान्मृगाक्षी न्यधित मुखे नवनीलमातपत्रम् ॥ ६५ ॥
अभिनवशियनो भ्रमेण मा भूनमम वदनेन समागतो मृगस्य ।
श्रवणगतिनितीव कापि पाशह्रयमकरोन्मणिकुण्डलच्छलेन ॥ ६६ ॥
मृगमद्धनसारसारपङ्कस्तविकतकुम्भिनभस्तनी सखीनाम् ।
इदि मदनगजेन्द्रमात्तधूलीमदिमिव काचिददर्शयत्कुशाङ्गी ॥ ६७ ॥
लवणिमरसपूर्णनाभिवापीमनु जलयन्नघटीगुणोपमानम् ।
निरवधि दधती कथापि मुक्तामणिमयहारलता न्यधायि कण्ठे ॥ ६८॥
अभिमुखमभिद्धमानकृष्णागुरुधनधूमचयच्छलेन तन्व्यः ।
स्सरपरवशविल्भामिसारोत्युकमनसः परिरेभिरे तमांसि ॥ ६९ ॥

रतिरमणविलासोल्लासलीलासु लोलाः

किंमपि किमपि चित्ते चिन्तयन्त्यस्तरुण्यः।

प्रविर्चितविचित्रोदारशृङ्गारसाराः

सह निजनिजनाथैः स्तानि धामानि जग्मुः ॥ ७० ॥

इत्थं वारिविहारकेलिगलितश्रोणीदुक्लाञ्चला

वीक्ष्येताः परयोपितः सुकृतधूर्धुर्यो जगद्वान्धवः ।

तद्दोषोपचयप्रमार्जनविधौ दत्ताशयः सांशुको-

ऽप्याव्धि सातुमिवापरं दिनमणिसात्कालमेवागमत् ॥ ७१ ॥

इति महाकविश्रीहरिचन्द्रविरचिते धर्मशर्माभ्युदये महाकाव्ये त्रयोदशः सर्गः।

१. पवनापनीतजलकणापि.

## चतुर्देशः सर्गः ।

स्वं सप्तथा स्थन्दनसप्तिदम्भात्कृत्वा समाराघयतोऽथ वृद्धचै । ध्वान्तस्य भानुः कृपयेव दातुं प्रस्तावमस्ताचलसंमुखोऽभूत् ॥ १ ॥ अपास्य पूर्वामभिसर्तुकामो गुप्तां दिशं पीशघरेण सूर्यः । विलम्बमानापसरन्मयूखेः पपात पाशैरिव कृष्यमाणः ॥ २ ॥ स्वेरामिसारोत्सवसंनिरोधात्कोधोद्धराणामिव बन्धकीनाम् । अर्कस्तदा रक्तकटाक्षरुक्षच्छटाभिराताम्ररुचिर्वमूव ॥ ३ ॥ तां पूर्वगोत्रस्थितिमप्यपास्य यद्वारुणीं नीचरतः सिषेवे । स्वसंनिधानादपसार्यते सा महीयसा तेन विहायसार्कः ॥ ४ ॥ यथा यथा चण्डरुचिः प्रतीच्यां संतापमुर्त्सुज्य बभूव रक्तः । स्पर्धानुबन्धादिव कामिनोऽपि तथा तथा प्रेमवतीष्वरज्यन् ॥ ५ ॥ यासं पुनः प्रत्यगमोषधीषु न्यासीचकारात्मरुचोऽत्र कचित् । दोषा रविः स्थापयितुं दिनान्ते यियासुरस्ताचलमाजगाम ॥ ६ ॥ मूर्झीव लीलावनकुन्तलाख्ये तिष्ठन्भुवो भानुरिहास्तरीले । चूडामणित्वं प्रययौ दिनान्तेऽप्यहो महत्त्वं महतामचिन्त्यम् ॥ ७॥ अस्ताद्रिमारुह्य रविः पयोधौ कैवर्तवस्थिप्तकरायजालः । आकृष्य चिक्षेप नभस्तटेऽसौ कमात्कुलीरं मकरं च मीनम् ॥ ८ ॥ आविर्भवद्भान्तकृपाणयष्ट्या छिन्नेव मुले दिनविहरुन्नैः । स्रातांशुमत्पकफला पतन्ती सची जगद्याकुलमाततान ॥ ९ ॥ विम्बेऽर्धमसे सवितुः पयोधौ पोद्वृत्तपोतअममादधाने । लोलांशुकाष्ठायविलम्बिताहः सांयात्रिकेणाम्बुनि मङ्क्रमीषे ॥ १०॥ भूयो जगद्र्षणमेव कर्तुं तप्तं सुवर्णोज्ज्वलभानुगोलम् । करायसंदंशधृतं पयोधेश्चिक्षेप नीरे विधिहेमकारः ॥ ११ ॥

१. रथाश्वव्याजात्. २. वरुणेन. ३. प्रतिपर्वतम्. 🔻 📜 🗀 🗀

आवर्तगर्तान्तरसौ पयोघेर्न्यधीयत स्यन्दनवाहवेषैः । आकृष्य शूरोऽपि तमःसमृहैरहो दुरन्तो बलिनां विरोधः ॥ १२ ॥ प्रवासिना तद्विरहाक्षमेव सूर्येण पत्यारुणकान्तिदम्भात् । दत्त्वालये पत्रकपाटमुद्रां ययौ सहाम्भोजवनस्य लक्ष्मीः ॥ १३ ॥ दिशां समानेऽपि वियोगदुःखे पूर्वेव पूर्वं यदमूद्विवर्णा । तेनात्मनि प्रेम रवेरतुल्यं प्रवासिनोऽनक्षरमाचचक्षे ॥ १२ ॥ कामस्तदानीं मिथुनानि शीघ्रं प्रत्येकमेकः प्रजहार वाणैः । न लक्ष्यग्रुद्धिर्निविडान्धकारे भविष्यतीत्याहितचेतसेव ॥ १५ ॥ अन्योन्यदत्तं विसखण्डमास्ये रथाङ्गनाम्रोर्युगलं प्रयतात् । सायं वियोगाद्भुतमुत्पतिप्णोर्जीवस्य वज्रार्गलवह्नभार ॥ १६॥ लठध्वा पयोमज्जनपूर्वमन्धे रम्यांशुकप्रावरणं दिनान्ते । मित्रेण दूराध्वचरेण मुक्तं वर्त्माम्बरं ध्वान्तमलीमसं तत् ॥ १० ॥ निर्मञ्च सिन्धो सवितुर्दिनान्ते वृथोडुरलोद्धरणाय यतः । यत्तरस्पर्शमवाप्य जग्मुर्भूयोऽपि रलाकरमेव तानि ॥ १८॥ मिंत्रं कचित्कृटनिधिर्निधत्ते वसृनि हृत्वेत्युदितापवादः । संध्यामथोदीरितरागरक्तां शस्त्रीमिवान्तर्निद्धेऽस्तशैलः ॥ १९ ॥ प्रदोषपञ्चास्यचपेटयोचैरुन्मुक्तमुक्तोज्ज्वलतारकोघः । ध्वस्तो नभःप्रौढगजस्य भाखत्कुम्भोपरश्चेन्दुमिपादुदस्तः ॥ २० ॥ अथास्तसंध्यारुघिराणि पातुं विस्तारिताराभरदन्तुरास्यः । वेतालवत्कालकरालमृर्तिः समुज्जनम्मे सहसान्धकारः ॥ २१ ॥ अस्ताचलात्कालवलीमुखेन क्षिप्ते मधुच्छत्र इवाकेविम्वे । उड्डीयमानेरिव चश्चरीकैर्निरन्तरं व्यापि नभक्तमोभिः ॥ २२ ॥

<sup>9.</sup> यथा कथिच्छश्चनिधानो मित्रद्रोही द्रव्यं गृहीत्वा मित्रं घातयति, रव् लिप्तां कार्यकारिणीं छुरिकां च पिद्धाति तद्वत्.

अन्यं जलाधारमितः प्रविष्टे कुतोऽपि हंसे सहिते सहायैः । नभः सेरोऽच्छेदगरीयसीभिक्छनं तमःशैवलमञ्जरीभिः ॥ २३ ॥ अस्तं गते भास्तति जीवितेशे विकीणेकेशेव तमःसमूहैः। ताराश्चिविन्दुप्रकरेर्वियोगदुःखादिव द्यो रुदती रराज ॥ २४ ॥ तेजोनिरस्तद्विजराजजीवे गते जगत्तापिनि तिम्मरस्मौ । तद्वासहर्म्य तमसा विशु हो दोगोंमयेनेव विलिम्पति सा ॥ २५ ॥ नूनं महो ध्वान्तभयादिवान्तश्चित्ते निलीनं परिहृत्य चक्षुः । यचेतसेवेक्षणनिर्व्यपेक्षमद्राक्षुरुचावचमत्र लोकाः ॥ २६ ॥ आज्ञामतिकम्य मनोभवस्य यियासतां सत्वरमध्वगानाम् । पुनस्तदा नीलशिलामयोचपाकारवन्धायितमन्धकारैः ॥ २७ ॥ लब्ध्वा समृद्धि रतये खभावान्मलीमसानां मलिना भवन्ति । यत्पांसुला दस्युनिशाचराणामभून्मुदे केवलमन्धकारः ॥ २८॥ तथाविधे सूचिमुखाय्रभेद्ये जातेऽन्धकारे वसतिं प्रियस्य । हृत्कक्षल्यसारदाहविद्विचातमार्गेव जगाम काचित् ॥ २९ ॥ संचार्यमाणा निश्चि कामिनीभिर्गृहाद्गृहं रेजुरमी पदीपाः । तेजोगुणद्वेषितया प्रवृद्धेस्तमोमिरान्ध्यं गमिता इवोच्चः ॥ ३० ॥ द्धुर्वधूभिर्निशि साभिलाषमुल्लासितप्रांशुशिखाः प्रदीपाः । प्रत्यालयं कुध्यदनङ्गमुक्तभोत्तप्तनाराचनिकायलीलाम् ॥ ३१ ॥ पूर्वाद्रिभित्त्यन्तरितोऽथ रागात्वज्ञापनायोपपतिः किलेन्दुः । पुरंदराशाभिमुखं कराग्रैश्चिक्षेप ताम्बूलनिभां खकान्तिम् ॥ ३२ ॥ ऐरावणेन प्रतिदन्तिवुद्धचा क्षते तमोध्यामलपूर्वशैले । पाची तटोत्थेरिव धातुचूर्णेरिन्दोः कराप्रैरुछुरिता रराज ॥ ३३ ॥ उदंशुमत्या कलया हिमांशोः कोदण्डयष्ट्यार्पितवाणमेव । भेत्तं तमस्तोमगजेन्द्रमासीदावद्धसंघान इवोदयादिः॥ ३४॥

व्यापारितेनेन्द्रककुञ्भवान्या हत्वार्घचन्द्रेण तमोलुलायम् । कीलालघारा इव तस्य शोणाः प्रसारिता दिक्षु रुचः क्षणेन ॥ ३५ ॥ अधोंदितेन्दोः शुकचञ्चरक्तं वपुः स्तनाभोग इवोदयादौ । प्राच्याः प्रदोषेण समागतायाः क्षतं नखस्येव तदावभासे ॥ ३६ ॥ इन्द्येदन्यासु कलाः क्रमेण तिथिप्वशेषा अपि पोर्णमास्याम् । घते सा तद्वेदि गुणान्पुरंधीप्रेमानुरूपं पुरुषो व्यनक्ति ॥ ३७ ॥ उद्धर्तुमुद्दामतमिस्रपङ्काद्वचोमापि कारुण्यनिधिः पिशङ्कः । मृद्धारलीलाकिणकालिकाङ्गः सिन्घोः शशी कूर्म इवोज्जगाम ॥ ३८॥ मुखं निमीलन्नयनारविन्दं कलानिधौ चुम्वति राज्ञि रागात्। गरुत्तमोनीरुदुकूरुवन्घा इयामाद्रवचन्द्रमणिच्छरेन ॥ ३९ ॥ एकत्र नक्षत्रपतिः खशक्त्या निशाचरोऽन्यत्र दुनोति वायुः । निमील्य नेत्राङ्मपतः कथंचित्पत्युर्वियोगं निलनी विपेहे ॥ ४० ॥ लेमे शशी शोणरुचं किरातैयों वाणिवद्धेण इवोदयाद्री। अम्रेऽवदातद्युतिरङ्गनानां घोतः स हर्पाश्चजलैरिवासीत् ॥ ४१ ॥ रात्रौ नमश्चत्वरमापतन्तमुद्वेल्लद्वलोलभुजः पयोघिः । तनूजमिन्दुं सुतवत्सरुत्वादुत्सङ्गमानेतुमिनोहरुास ॥ ४२ ॥ तथाक्षुवानेन जगन्महोभिः कृतस्तनीयाञ्चाशिनान्धकारः । मन्ये यथास्येव कलक्कदम्भादनन्यगामी शरणं प्रपेदे ॥ ४३ ॥ कुमुद्वतीविअमहासकेिं कर्तुं प्रवृत्ते भृशमोपधीशे । प्रभावभाजां ज्वरुति सा रात्रो महोपधीनां ततिरीर्प्ययेव ॥ ४४ ॥ दिवार्कतप्तेः कुमुदैः सुहत्त्वात्प्रकाश्यमाने हृद्ये सितांग्रः । उत्वाततत्पक्षसरोजमूलो रुपेव रेजे लसमानरिवमः ॥ ४५ ॥ विलासिनीचिचकरण्डिकायां जगन्द्रमात्विन्न इवाहि सुप्तः । उत्थाप्यते सा द्वतमंग्रुदण्डैः संताड्य चन्द्रेण रतेर्भुजंगः ॥ ४.६.॥

१. शर्मिचमृग इवः २. कामः..

शशी जगत्ताडनकुण्ठितानां निशानपट्टः सरमार्गणानाम्। उत्तेजितांस्तान्यदनेन भूयो व्यापारयामास जगत्सु कामः ॥ ४७ ॥ कर्पृरपूरेरिव चन्दनाढ्यैर्भालाकलापेरिव मालतीनाम् । चौर्दक्षिंगेनेव समं धरिज्या प्रसाधिता चन्द्रमसा कराग्रैः ॥ ४८॥ चपुः सुधांशोः सारपार्थिवस्य मानातपच्छेदि सितातपत्रम् । अनेन कामास्पदमानिनीनां छाया परा कापि मुखे यदासीत्॥ ४९ ॥ किमप्यहो धाष्टर्यमचिन्त्यमस्य पश्यन्तु चन्द्रस्य कलङ्कभाजः । यदेष निर्दोषतया. जितोऽपि तस्थै। पुरस्तात्तरुणीमुखानाम् ॥ ५० ॥ यन्मन्दमन्दं बहुलान्यकारे मनो जगामाभिमुखं प्रियस्य । तन्मानिनीनामुदिते मृगाङ्के मार्गोपलम्भादिव धावति सम्॥ ५१॥ तावत्सती स्त्री ध्रवमन्यपुंसो हस्तायसंस्पर्शसहा न यावत् । स्पृष्टा करायैः कमला तथा हि त्यक्तारविन्दाभिससार चन्द्रम् ॥ ५२ ॥ उपात्ततारामणिभूषणाभिरायाति पत्यौ निरुये कलानाम् । कान्ताजनो दिग्मिरिवोपदिष्टं प्रचक्रमेऽथ प्रतिकर्म कर्तुम् ॥ ५३ ॥ जनैरमूल्यस्य कियन्ममेदं हैमं तुलाकोटियुगं निबद्धम् । इत्यम्बुजाक्ष्या नवयावकाई रुषेव रक्तं पदयुग्ममासीत् ॥ ५४ ॥ त्रिनेत्रभारानरदाहबिभ्यत्कंदर्परीरानगरस्य हैमम् । प्राकारमुचैर्जघनस्य पार्थे बबन्ध काचिद्रशनाछलेन ॥ ५५ ॥ पयोधराणामुदयः भैसर्पद्धारानुबन्धेन विलासिनीनाम् । विशेषतः कस्य मलीमसास्यो नै दीप्रभावोन्नतिमाततान ॥ ५६ ॥ चन्द्रोदयोज्युम्भितरागवाधेर्वेलायकल्लोलमिवोल्लन्तम् । श्वासैः सकम्पं निश्चिः मानिनीनां मेने जनो यावकरक्तमोष्ठम् ॥ ५७॥

१. तीक्ष्णीकरणपाषाणः. २. नायकविशेषेण. ३. प्रसर्पत्-हारानुवन्धेनः प्रसर्प-त्-धारानुवन्धेन. ४. न-दीप्रभावोन्नतिम्. दीप्रभावः कामोद्रेकः; नदी-प्रभावोन्नतिम्.

कायस्य एव सार एष कृत्वा दालेखनीं कज्जलमञ्जलां यः । शृङ्गारसाम्राज्यविभोगपत्रं तारुण्यलक्ष्म्याः सुदृशो लिलेख ॥ ५८ ॥ रुक्षणं यदेवावरणाय दुघे नितम्बिनीभिर्नवमुलसन्त्या। क्रोघादिवोच्छृह्वलया तदङ्गकान्त्यात्मनान्तर्निद्घे दुकृलम् ॥ ५९ ॥ आरोप्य चित्रा वरपत्रवहीः श्रीखण्डसारं तिलकं प्रकाश्य । नारङ्गपुंनागनिषेवणीया कयापि चक्रे नेवकाननश्रीः ॥ ६० ॥ आदाय नेपथ्यमथोत्युकोऽयं कान्ताजनः कान्तमतिप्रगल्भाः। मूर्ता इवाज्ञाः सारभूमिभर्तुरलङ्गनीयाः प्रजिघाय दूतीः ॥ ६१ ॥ गच्छ त्वमाच्छादितदैन्यमन्यव्याजेन तस्यापसदस्य पार्धे । ज्ञात्वाशयं त्रृहि किल प्रसङ्गात्तथा यथासिंछियमा न मे स्यात् ॥६२॥ यद्वा निवेद्य प्रणयं प्रकारय दुःखं निपत्य क्रमयोरिप त्वम् । प्रियं तमत्रान्य दृति यसात्क्षीणो जनः किं न करोत्यकृत्यम् ॥६३ ॥ नार्थी खदोषं यदि वाधिगच्छत्यालि त्वमेवात्र ततः प्रमाणम् । इत्याकुला काचिदनङ्गतापादभिपियं संदिदिशे वयस्याम् ६४ (कुलकम् )ः दृष्टापराधो द्यितः श्रयन्ते प्राणाश्च मे सत्वर्गत्वरत्वम् । तदत्र यत्क्रत्यविधौ विदग्धा दूति त्वमेवेति जगाद काचित् ॥ ६५ ॥ त्वद्वासवेश्माभिमुखे गवाक्षे प्रतिक्षणं चक्षुरनुक्षिपन्ती । त्वद्रपमालिख्य मुहः पतन्ती त्वत्पादयोः सा गमयत्यहानि ॥ ६६ ॥ स्त्रीत्वादरुद्धप्रसरो यथास्यां शरैरमोघैः प्रहरत्यनङ्गः । साशङ्कवत्केवलपौरुपस्थे तथा न दसे त्वयि किं करोति ॥ ६७ ॥ यकम्पते निःश्वसितैः कवोप्णं गृह्याति यहोचनमुक्तमम्भः । अवैम्यनङ्गज्वरजर्नरं तत्त्वद्विपयोगे हृदयं मृगाक्ष्याः ॥ ६८ ॥

१. नारङ्गर्वनागो विटश्रेष्टाः; (पत्ते ) वृक्षविशेषाः. २. नवका-आननश्रीः; नव-काननश्रीः. २. पदयोः.

आविर्वभूवुः सारसूर्यतापे हारावलीमूलजटा यथाङ्गे । स्वन्नामलीना गलकन्दलीयं तथाधिकं शुष्यति चन्नलाक्याः ॥ ६९ ॥ स्तुत्वा दिने रात्रिमहश्च रात्रौ स्तौति सा सा पूर्वमपूर्वतापात् । ... संप्रत्यहो वाञ्छति तत्र तन्वी स्थातुं न यत्रास्ति दिनं न रात्रिः ७० (युग्मम्) प्रगल्भतां शीतकरः स्फुरन्तु कर्णोत्पलानि प्रसरन्तु हंसाः । त्वद्विप्ररुम्भज्वरभाजि तस्यां वीणाप्यरीणा रणतु प्रकामम् ॥ ७१ ॥ इत्थं घने व्यञ्जितनेत्रनीरे प्रदर्शिते प्रेम्णि सखीजनेन । क्षणान्मृगाक्षी हृदयेश्वरस्य हंसीव सा मानसमाविवेश ॥७२॥(कुलकम्) प्रकाशितप्रेमगुणेर्वचोभिराकम्य बद्धा हृद्ये सखीभिः । आकृष्यमाणा इव निर्विलम्बं ययुर्युवानः सविधं वधूनाम् ॥ ७३ ॥ आः संचरत्रम्मसि वारिरारोः श्लिष्टः किमौर्वाग्निशिखाकलापैः । स्विचण्डचण्डद्युतिमण्डलाग्रप्रवेशसंकान्तकठोरतापः ॥ ७१ ॥ अथाङ्कदम्मेन सहोद्रत्वात्सोत्साहमुत्सङ्गितकालकूटः । अङ्गानि यन्मुर्मुरविह्मुञ्जभाञ्जीव मे शीतकरः करोति ॥ ७५ ॥ इत्थं वियोगानलदाहमङ्गे निवेदयन्ती सुमुखी सखीनाम् । समेयुषरतत्क्षणमद्वितीयामजीजनत्कापि रतिं प्रियस्य ७६ (विशेषकम्) आयाति कान्ते हृद्यं विधेयविवेकवैकरुयमगान्मृगाक्ष्याः । तत्कालनिस्त्रिंशमनोभवास्त्रसंघातघातैरिव घूर्णमानम् ॥ ७७ ॥ वाप्पाम्बुसंप्रावितपक्ष्मलेखं चक्षुः क्षणात्स्मारिततारकं च । कि प्रेम मानं यदि वा मृगाक्ष्याः प्रियावलोके प्रकटीचकार ॥७८॥ समुच्छुसन्नीवि गलंडुकूलं स्वलत्पदं सक्कणकङ्कणं वा । प्रियागमे स्थानकमायताक्ष्या विसिस्सिये प्रेक्ष्य सस्तीजनोडिप ॥ ७९ ॥ रुावण्यमङ्गे भवती विभर्ति दाहश्च मेऽभू खवधानतोऽपि । तंद्र्हि शृङ्गारिणि संपतीदं कुतस्त्या शिक्षितमिन्द्रजालम् ॥ ८० ॥ जाङ्यं यदि प्राप्यमुरोजयोस्ते तद्वेपथुर्मानिनि में कुतस्तः ।
इत्युचरंश्चाद्ववचांसि कश्चित्रियामकार्षीच्युतमानवेगाम् ८१ (युग्मम्)
मानस्य गाढानुनयेन तन्व्या निर्वासितस्यापि किमस्ति शेषः ।
इतीव वोद्धं हृदि चन्दनार्द्वं व्यापारयामास करं विलासी ॥ ८२ ॥
सश्चूमङ्गं करिकसलयोह्नासलीलाभिनीतप्रत्यप्रार्था प्रतिविद्धती विस्मयसेरमास्यम् ।
सा दंपत्योरजनि मदनोज्जीविनी कापि गोष्ठी
यस्यां मन्ये श्रवणमयतां जग्मुरन्येन्द्रियाणि ॥ ८३ ॥
चन्द्रे सिञ्चति चान्दनैरिव रसेराशा महोभिः क्षणा-

दुन्मीलन्मकरन्दसौरभमिव प्रादाय दूतीवचः । सोत्कण्ठं समुपेत्य केरवमिव प्रोह्णासि कान्तामुखं

स्वस्थाः केऽपि मधुनता इव मधून्यापातुमारेभिरे ॥ ८४ ॥ इति महाकविश्रीहरिचन्द्रविरचिते धर्मशर्माभ्युदये महाकाव्ये चतुर्दशः सर्गः ।

पवदशः सर्गः ।
भगभालनयनानलदग्धं मन्मथं यद्धिजीवयति सा ।
कोऽपि कल्पतरुमध्वमृतं तत्पातुमारभत किंनरलोकः ॥ १ ॥
शीतदीधितिविकासि सुगन्धं पत्रवद्दशनकेसरकान्तम् ।
स्त्रीमुखं कुमुद्वनमधुपानां पातुमत्र मधुमाजनमासीत् ॥ २ ॥
यावदाहितपरिस्तृति पात्रे चित्तमुत्तरलितं मिथुनानाम् ।
तावदन्तरिह विम्वपदेन द्रागमज्जि वदनैरतिलोल्यात् ॥ ३ ॥
दन्तकान्तिशवलं सविलासाः साभिलापमपिवन्मधु पात्रे ।
स्तिप्यमाणमिव सोदरभावाद्यक्तरागममृतेन तरुण्यः ॥ १ ॥

१. शेलं स्थील्यं च. २. दलयुक्तम् ; ( पक्षे ) पत्रवहरीमण्डनसमेतम्.

यामिनीप्रथमसंगमकाले शोणतां यद्भजद्विजनाथः । तन्मधूनि ललनाकरपात्रे सोऽपि नूनमपिवत्प्रतिमूर्त्यो ॥ ५ ॥ श्वासकीर्णनवनीरजरेणुच्छद्मना चषकसीधु पिवन्ती । कान्तपाणिपरिमार्जनिहाष्टं मानचूर्णमपि कापि मुमोच ॥ ६ ॥ निष्ठितासवरसे मणिपात्रे पाणिशोणमणिकङ्कणभासः । कापिशायनिधयाशु पिवन्ती काप्यहस्यत सखीभिरमीक्ष्णम् ॥ ७ ॥ यौवनेन मदनेन मदेन त्वं क्रुशोद्दि सदाप्यसि मत्ता । तद्वथायमधुना मधुधारापानकेलिकलनासभियोगः ॥ ८॥ पुण्डरीककमलोत्पलसारैर्यञ्जवर्णमकरोत्किल वेधा । किं तु कोकनद्कान्ति चिकीर्धुर्नेत्रयुग्ममधुना मधुपानात् ॥ ९ ॥ अङ्गसादमवसादितधैयों यो ददाति मतिमोहनमुचैः। सोऽपि सस्पृहतया रमणीभिः सेव्यते कथमहो मधुवारः ॥ १०॥ सीध्रपानविधिना किल कालक्षेपमेव कलयन्मद्नान्धः । कामिनीं रहिस कोऽपि रिरंसुश्चाटुचारुपदमित्थमवादीत्॥११॥(कुरुकम्) उल्लास विनिमीलितनेत्रं यन्मृगीदृशि मधूनि पिवन्त्याम् । तित्रपीतचषके स्फुरिताक्ष्यां लज्जयेव गतमञ्जमधस्तात् ॥ १२ ॥ मद्यमन्यपुरुषेण निपीतं पीयते कथमिवेति जिहासुः । चन्द्रविम्बपरिचुम्बितमेतत्कामिना बेहिरहस्यत काचित् ॥ १३ ॥ किं न पश्यति पतिं तव पार्धे धृष्ट एष सिल शीतमयूखः । आसवान्तरवतीर्य यदुचैः पातुमाननमुपैति पुरस्तात् ॥ १४ ॥ त्वत्पदष्टमथवा कथमग्रे दर्शयिष्यति मुखं स्ववधूनाम्। इत्युदीक्ष्य चषके शशिविम्बं काप्यगद्यत सनर्म सखीभिः १५ (युग्मम्) स्रीमुखानि च मधूनि च पीत्वा द्वित्रिवेलमपरः कुतुकेन ।

१. प्राज्ञणोपविष्टाः

अन्तरं महदिह प्रतिपद्य प्रीतिमासवरसेषु मुमोच ॥ १६ ॥ विम्वितेन शशिना सह नूनं पीवरोरुभिरपीयत मद्यम् । यत्तदीयहृदयान्तरलीनैर्निर्गतं सपदि मन्युतमोभिः ॥ १७ ॥ कामहेतुरुदितो मधुदाने गोत्रभेदमकरोत्पुरतोऽन्यः। संगताप्यपुरुषोत्तमबुद्ध्या श्रीन्येवर्तत ततो वनितायाः ॥ १८ ह्वीविमोहमपनीय निरस्यन्नन्तरीयमपि चुम्बितवकः । सस्पृहं प्रणयवानिव भेजे कामिनीभिरसकुन्मधुवारः ॥ १९ ॥ जग्मतुर्भुहरलक्तकतिको यद्विदंशपद्वीमधरोष्ठौ । 🔧 तेन मद्यमधिकं खदते सा सोरमन्मथवते मिथुनाय ॥ २० ॥ क्षालितोऽपि मधुना परिपीतोऽप्याननेन दशनैदेलितोऽपि । स्वां मुमोच न रुचिं मिथुनानां यत्ततः कथमभूद्धरोऽयम् ॥ २.१ ॥ त्यज्यतां पिपिपिपिपिय पात्रं दीयतां मुमुमुखासव एव । इत्यमन्थरपदस्विलेतोक्तिः प्रेयसी मुदमदाद्यितस्य ॥ २२ ॥ . . . कापिशायनरसैरभिपिच्य प्रायशः सरलतां हृदि नीते । श्रूलतासु रचनासु च वाचां सुश्रुवां घनमभूत्कुटिल्प्वम् ॥ २३ ॥ प्रोल्लसन्मृगदृशां मद्नो हृद्यालवाल इव सीधुरसेन । अूळताविळसितैरिह साक्षात्कस्य हास्यकुसुमं न चकार ॥ २४ ॥ तोषितापि रुपमाहितरोपाप्याप तोपमवला मधुपानात् । सर्वथा हि पिहितेन्द्रियवृत्तिर्वाम एव मदिरापरिणामः ॥ २५॥ मूलता ललितलास्यमकसात्सोरमास्यमवशानि वचांसि । सुभूवां चरणयोः स्विछितानि क्षीवतां भृशमनक्षरमृत्युः ॥ २६॥ भिन्नमानदृदयञ्जकवाटेनात्यता जवनिकामिव रुज्जाम् । त्रत्क्षणाञ्चितशरासनचण्डः सीधुना प्रकटितो विप्रमेषुः ॥ २७ ॥ यावृताः शुचिपटैरतिमृद्धीः स्पर्शदीपितमनीभवभावाः ।

भेयसीः समगुणां इंह शय्याः कामिनो रतिसुखाय विनिन्युः।। २८ **॥** कान्तकान्तदशनच्छददेशे लग्नदन्तमणिदीधितिरेका। आबभावुपजनेऽपि मृणालीनालंकेरिव रसं प्रपिबन्ती ॥ २९ ॥ प्रेयसा धृतकरापि चकम्पे चुम्बितापि मुखमाक्षिपति सा । व्याहतापि बहुधा सकृद्चे किंचिदप्रकटमेव नवोढा ॥ ३० ॥ उत्तरीयमपक्षेति नाथे प्रावरिष्ट हृदयं खकराभ्याम्। अन्तरीयमपरा पुनराशु अष्टमेव न विवेद नितम्बात् ॥ ३१ ॥ कामिना द्वतमपास्य मुखान्तर्धानवस्त्रमिव कञ्चकमस्याः । व्यक्तितः पृथुपयोघरकुम्भो दुःसहो मदनगन्धगनेन्द्रः ॥ ३२ ॥ पीनतुङ्गकठिनस्तनशैलैराहतोऽपि न मुमूच्छी युवा यत्। तत्र नूनमधरामृतपानप्रेम कारणमवैम्यवलायाः ॥ ३३ ॥ नक्षसा पृथुपयोधरभारं निष्पिपेष हृदयं द्यितायाः । कोऽपि कर्तुमिह चूर्णमिहान्तर्लीनदुर्लिलतकोपकणानाम् ॥ ३४ ॥ श्चिष्टमिष्टवनितावपुरादौ नापनेतुमपरः प्रशाका । मीतिभिन्नपुरुकाङ्करशङ्कप्रोतविग्रह इवाग्रहतोऽपि ॥ ३५ ॥ श्चिण्यतापि जघनस्तनमुचैरन्तरे प्रणयिनाहमपास्तम् । सुभुवो विलिमिषादिह मध्यं भूविभङ्गम्तिनिष्ट रुपेव ॥ ३६ ॥ योषितां सरसपाणिजरेखालंकृतो घनतरः स्तनभारः । आबभौ प्रणयिसंगमहर्षोच्छ्वासवेगभरभिन्न इवोचैः ॥ ३७ ॥ कर्कशास्त्रनयुगेन न भग्नास्त्वन्नसा हृदि न वा व्यथितस्त्वम् । इत्युदारनवयौवनगर्वा कापि कान्तमि गर्वमहासीत् ॥ ३८॥ सुप्त इत्यतिविविक्ततया खं संप्रकाश्य निलयः कुतुकेन। ऐक्षतेव सुतनो रतचित्रं वोघितैकतरदीपकनेत्रः॥ ३९॥ ८ घ० श०

नात्र काचिद्परा परिणेतुः श्रीतिधाम वसतीति पुरंशी । ईर्ष्ययेव परिरव्यवतोऽन्तर्द्रपुमस्य हृदयं प्रविवेश ॥ ४० ॥ कुन्तलाञ्चनविचक्षणपाणिः योत्रमय्य वद्नं वनितायाः । कोऽपि छोलरसनाञ्चललीलालालनाचतुरमोष्ठमधासीत् ॥ ४१ ॥ . पीवरोचकुचतुम्वकचुम्विन्यापुपोष कमितुः करदण्डे । वल्लकीत्वमनुताडिततन्त्रीकाणकूजितगुणेन पुरंधी ॥ ४२ ॥ अङ्गसंग्रहपरः करपातं मध्यदेशमभितो विद्धानः । योषितः स विजिगीपुरिवान्यः क्षिप्रमाक्षिपति काञ्चनकाञ्चीम् ॥ ४३॥ स्पर्शभाजि न परं करदण्डे कामिनः प्रकटकण्टकयोगः । ईषदुच्छ्रसितकोमलनाभीपङ्कजेऽपि सुदशोऽद्धतमासीत् ॥ ४४ ॥ संचरत्रित इतो नतनाभीकूपके निपतितः प्रियपाणिः। मेखलागुणमवाप्य मदान्घोऽंप्यारुरोह जघनखलमस्याः ॥ ४५ ॥ नीविवन्धमिदि वल्लभपाणा सुभुवः कलकलो मणिकाञ्चयाः । नोदितालिसुरतोत्सवलीलारम्भसंश्रमपटुः पटहोऽमृत् ॥ ४६ ॥ नीविवन्धमतिलङ्घ कराग्रे कामिनः प्रसरतीह यथेच्छम् । भर्त्सना स्मितमलीकतरा इत्याख्यदक्षतमनङ्गवतीनाम् ॥ ४७ ॥ पाणिना परिमृशन्नवलोरुस्तम्भमञ्चितकलाप्गुणेन । कञ्चिदाकलितमारमहेभं मोचयत्रिव रतेषु रराज ॥ ४८॥ **अ्र्कपोलचि**बुकाघरचक्षुश्रृचुकादिपरिचुम्बनदक्षः । कोऽपि कोपितवधूप्रतिपिद्धां सान्त्वयन्निव रतिं विरराज ॥ ४९ ॥ सीत्कृतानि करुहंसकनादः पाणिकङ्कणरणत्कृतमुचैः। ओष्ठखण्डनमनोमवस्त्रे भाष्यतां ययुरम्नि वधूनाम् ॥ ५० ॥ गण्डमण्डलभुवि स्तनशैले नामिगह्नस्तले च विह्रत्य। सश्रमा इव दृशो दयितस्यानङ्गवेश्मानि विशश्रमुरासाम् ॥ ५१ ॥

नोत्पपात पतिता नवकामिन्यूरुमूलफलके खळु दृष्टिः 🌓 🦈 कामिनः प्रमदकारिणि रङ्गस्येव गूढमणिभाजि निधाने ॥ ५२ ॥ पूर्वशैलिमव तुङ्गकुचाग्रं पेयसि श्रयति लोचनचन्द्रे । ष्ठावितं मनसिजार्णवनीरैः सुभ्रुवो जघनमण्डलमुचैः ॥ ५३ ॥ पेङ्खति पियतमे निरवद्यातोद्यवाद्यपदुकृजितकण्ठे । चित्रहास्यहयवल्गु नितम्बो वल्गति सा सुरते वनितायाः ॥ ५४ ॥ ओष्ठखण्डननखक्षतिवक्षस्ताडनस्तनकचग्रहणाचैः । मत्सरादिव मिथो मिथुनानां कामकेलिकलहस्तुमुलोऽभूत्॥ ५५॥ सोत्सवैः करणसंपरिवर्तेश्चाटुभिश्च मणितैः स्तनितैश्च । पूर्वसंस्तुतमपि च्युतलज्जं कामिनां रतमपूर्वमिवासीत् ॥ ५६ ॥ अश्चगद्भदगिरामिह तावद्योषितां रतिवधो करुणोक्तिः । तानि शुष्करुदितान्यपि यूनां भेजिरे श्रवणयोरमृतत्वम् ॥ ५७ ॥ आहतानि पुरुषायितमुचैर्घाष्ट्येमीदगुपमर्दसहत्वम् । कामिभिः क्षणमवेक्य वधूनामन्यतैव सुरते प्रतिपेदे ॥ ५८॥ भग्नपाणिवलया च्युतमाल्या भिन्नतारमणिहारलतापि । ताम्यति सा सुरते न कथंचित्येमकार्मणवशेव कुशाङ्गी ॥ ५९ ॥ स्पष्टधार्ध्वमविरोधितवाञ्छं मञ्जुकूजितमनादतदेहम् । चित्रचादुरुचि यस्रणयिन्यास्तिसयस्य रतये रतमासीत् ॥ ६० ॥ मीलितेक्षणपुटै रतिसौख्यं योषितामनुभवद्भिरभीष्टैः । निर्मिमेषनयनैकविभोग्यं तित्रविष्टपसुखं रुघु मेने ॥ ६१ ॥ संवितेनुरिधकं मिथुनानां पीतिमप्यवमतात्मसुखानि । वेमनिर्भरपरस्परचित्ताराधनोत्सवरतानि रतानि ॥ ६२ ॥ भूरिमद्यरसपानविनोदैर्गाढशून्यहृदयानि तदानीम् । कान्यपि सा मिथुनानि न वेगात्प्रामुवन्ति रतिकेलिसमाप्तिम् ॥ ६३ ॥ डित्यतान्यिप रतोत्सवलीलाकोशलापहृतनेत्रमनांसि ।

युक्तमेव मिथुनानि रतान्तेऽन्योन्यवस्त्रवरिवर्तमकार्षः ॥ ६४ ॥

प्रेयसीपृथुपयोधरकुम्मे वल्लमस्य गुगुमे नखपङ्किः ।

चारुतामणिनिधाविव मुद्रावर्णपद्धितरनङ्गनृपस्य ॥ ६५ ॥

संप्रविश्य वल्मीपु गवाक्षेवींक्ष्य चोन्नतपयोधरमङ्गम् ।

कामतप्त इव कामधुनीनामाचचाम पवनः श्रमवारि ॥ ६६ ॥

पश्यति प्रियतमेऽवनतास्या कान्तद्यद्वशनच्छद्विम्बम् ।

ऐक्षतेव हृद्वयं त्रपमाणा स्त्री पुनः स्तरशरत्रणचिह्नम् ॥ ६७ ॥

गन्तुमारभत कोऽपि रतान्ते गृह्यमाणवसनान्तरदृष्टम् ।

करुदण्डमवलम्ब्य तरुण्याः सश्रमोऽपि रतवर्त्मनि भूयः ॥ ६८ ॥

चुम्बनेन हरिणीनयनानामोष्ठतो मिलितयावकरागम् ।

ईप्ययेव द्यितेक्षणयुग्मं चुम्वित स्त समयेऽपि न निद्रा ॥ ६९ ॥

इत्थं विलोक्य मधुपानविनोदमत्त-कान्तारतोत्सवरतान्स्पृह्येव लोकान् । चन्द्रोऽपि कैरवमधूनि समं रजन्या पीत्वास्तशैलरतिकाननसंमुखोऽभृत् ॥ ७० ॥

इति महाकविश्रीहरिचन्द्रविरचिते धर्मशर्माभ्युद्ये महाकान्ये पञ्चदशः सर्गः।

## पोडशः सर्गः ।

सेवाये समयविदागतः सुराणां संदोहः क्षिमितपयोधिमन्द्रनादः । धर्माय त्रिभुवनभानवेऽभ्युदेतुं यामिन्याः परिणतिमित्थमाचचक्षे॥ १॥ रथ्यासु त्वदंमलकीर्तिकीर्तनेषु प्रारच्धेष्वभिनवमागधेरिदानीम् । व्योमात्रात्पति सुदामरप्रयुक्तः पुष्पाणां प्रकर इवैष तारकौधः ॥ २॥ संभोगं प्रविद्धता कुमुद्धतीभिश्चन्द्रेण द्विगुणित आत्मनः कलङ्कः । तत्रृनं रतिपरमम्बरान्तलभं यात्येनं समवगणस्य यामिनीयम् ॥ ३॥ गाढस्रीभुजपरिरम्भनिर्भरोद्यन्निद्राणि स्फुटपटहारवैश्च भूयः । वर्तन्ते विघटितसंपुटानि यूनां भूकुंसप्रगुणगुणानि लोचनानि ॥ ४ ॥ द्रग्दोषव्यपनयहेतवे सगर्वा निर्वाणोल्सुकमिव कर्परं पुरस्तात् । वक्त्रेन्दोरुपरि तवावतार्थ दूरं द्योरेषा क्षिपति सलक्ष्म चन्द्रविम्वम् ॥५॥ ते भावाः करणविवर्तनानि तानि प्रौढिः सा मृदुमणितेषु कामिनीनाम् । एकैकं तदिव रताद्भुतं सारन्तो धुन्वन्ति श्वसनहताः शिरांसि दीपाः॥६॥ यद्दोषोपचिततमोऽपि ते कथासु प्रारव्धाखमरवरैर्विलीयतेऽस्मिन्। तन्मन्ये तव गुणकीर्तनानि नाम साधर्म्योदयमपि न द्विषां सहन्ते ॥ ७॥ राजानं जगित निरस्य सूरसूतेनाकान्ते प्रसरित दुन्दुमेरिदानीम् । यामिन्याः प्रियतमविप्रयोगदुःखैर्हत्संधेः स्फुटत इवोद्भटः प्रणादः ॥ ८॥ चेतस्ते यदि चपछं पुरानुरोते तन्मानिन्यमुमधुनापि मानयेशम् । आकर्ण्य ध्वनितमितीव ताम्रचूडस्यानम्नं प्रियमुषसि प्रपद्यतेऽन्या ॥ ९ ॥ संदृष्टे प्रियविधिनाधरीकृतेऽस्मिञ्शीतांशौ हिमपवनार्तपान्थवक्त्रैः । सीत्कारं प्रवितनुते विधूतहस्ता मुग्धापि क्षणरजनी विवृत्तलक्ष्मीः॥१०॥ विध्वस्तां निजवसितं विलोक्य कोपात्रिष्कान्ता किल कमलेयमोषधीशात् निःश्रीकं तमिव शुचावलोकयन्ती खं तेजस्त्यजित च पङ्किरोषधीनाम् ११ संभोगश्रमसिलेलैरिवाङ्गनानामङ्गेषु प्रश्नमितं मनोभवाग्निम् । उन्मीरुज्जरुजरजःकणान्किरन्तः प्रत्यूषे पुनरनिर्लाः प्रदीपयन्ति ॥१२॥ युष्माभिः प्रकटितकामकौशलाभिः साध्वेतन्निधुवनयुद्धमत्र सोढम् । इत्युक्त्वा स्पृशति मुदेव भुङ्गनादैः प्रत्यूषानिरुरुहरी वघूः सखीव॥१३॥ प्रागलभ्यं विहितममीभिरत्ययेऽहां नाथस्य प्रतिगृहमित्यसौ रुपेव । प्रत्यूषः पवनकरेण धूमकेशेष्वाकृष्य क्षपयति संप्रति पदीपान् ॥ १४ ॥ मूर्झावोद्गतपिलतायमानरइमौ चन्द्रेऽसिन्नमित विभावरीजरत्याः। अन्योन्यं विहगरवैरिवोल्लसन्त्यो दिग्वध्वो विद्वधित विष्ठवाद्वहासान्॥१५॥

आसज्योद्धृतचरणापरार्धमेताः कण्ठात्रं मुकुलितलोचनास्तरुण्यः। प्रस्थातं रायनतलोत्थितानभीष्टान्याचन्ते प्रकटितचाटु चुम्बनानि ॥१६॥ पद्मिन्यामहानि विधाय कोषपानं चिक्रीङुर्निशि यदमी कुमुद्वतीभिः। तहुर्णैर्न परमुदीरयन्ति भृङ्गाः कृष्णत्वं निजचरितैरपि प्रकामम् ॥ १७ ॥ पर्यस्ते दिवसमणो न काचिदासीह्याधा वस्तिमिरपिशाचगोचराणाम्। इत्याशाः पतितहिमद्रवाश्च छोकान्वात्सल्याद्विहगरुतैरिवालपन्ति ॥१८॥ भात्येषा सुभगतम क्षपापवृत्तौ विच्छाया नभिस निशाकरस्य कान्तिः। एतं ते मुखमुकुरं प्रमार्ज्य रुक्ष्म्या प्रक्षिप्ता खगुणदिदृक्षयेव भूतिः॥१९॥ तन्नूनं प्रियविरहार्तचकवाक्याः कारुण्यानिशि रुदितं घनं नलिन्या । यत्प्रातर्जेललवलाञ्छितारुणानि प्रेक्ष्यन्ते कमलविलोचनानि तस्याः ॥२०॥ स्रस्तोडुकंमपरिणामिपाण्डुपत्रे व्योमाये दुम इव संश्रये खगानाम् । उन्मीलिकसलयविश्रमं भजन्ते जम्भारेः ककुभि विभाकरस्य भासः २१ भसास्थिपकरकपालकश्मलोऽमे यः संध्यावसरकपालिनावकीणैः। तं भार्वत्युद्यति चन्द्रिकोडुचन्द्रव्याजेनावकरमपाकरोति कालः ॥२२॥ निःशेषं हृतजनजातरूपवृत्तेध्वीन्तस्य प्रविरचितोऽमुनावकाशः । इत्युचैर्गगनमुदस्तमण्डलायो विच्छिन्नश्रवणकरं करोति भानुः ॥ २३ ॥ आरम्भोच्छलिततुरंगकुञ्जरश्रीः क्षुण्णोद्यन्मकरकुलीरमीनरक्तः । देवार्थं विद्धदहीनरिंमरव्धेरुन्मज्जत्ययमहिमांशुमन्दराद्रिः ॥ २४ ॥ पाथोधेरुपजरुतैलमुरियताचिंध्वीन्तच्छिद्भजति रविः पदीपलक्ष्मीम् । ं यस्याभात्यपरि पतङ्गपातभीत्या विन्यस्तं मरकतपात्रवद्विहायः ॥ २५ ॥ दीपेनाम्बरमणिना रथाश्वघूर्यं संयोज्यारुणघुरुणं खमेव पात्रम् । नक्षत्राक्षतनिकरं पुरः क्षिपन्ती प्राचीयं प्रगुणयतीव मङ्गलं ते ॥ २६॥ पाथोधेरिधगतविद्धमांशुभिर्वा सिद्धस्रीकरकलितार्धकुङ्कमेर्वा। कोकान[मयमनुरागकन्द्रहेर्वा प्रत्यूपे वपुररुणं विभिर्ति भानुः ॥ २७ ॥ 1

उत्तिष्ठ त्रिजगद्धीश मुख्य शय्यामात्मानं वहिरुपदर्शयाश्रितानाम् । तिग्मां शुद्धेतमिथरोहतु त्वदीयेस्ते जोमिर्विजित इवोदयादिदुर्गम् ॥२८॥ आयातो दुरिंगमामतीत्य वीयीमासीनः क्षणमुद्यादिभद्रपीठे । <u> शारञ्घाभ्युदयमहोत्सवो विवखान्दिकान्ताः करघुस्रणैविंलिम्पतीव ॥२९॥</u> मार्तण्डप्रखरकराश्रपीड्यमानादेतसादमृतमिव च्युतं सुधांशोः । मञ्चन्त्यो द्घि कळशीषु मेघमन्द्रैः प्रध्वानैः शिखिकुळमुत्कयन्ति गोप्यः३० यामिन्यामनिशमनीक्षितेन्दुविम्वं व्यावृत्ते प्रणियिनि भास्करे मुदेव । सोल्लासं मधुकरकज्जलैरिदानीं पद्मिन्यः सरसिजनेत्रमञ्जयन्ति ॥ ३१॥ सिन्दूरद्युतिमिह मूर्झि कुङ्कमानां वक्रेन्दौ वसनगतां कुसुम्भशोभाम् । विभ्राणा नवतरणित्विषोऽपि साध्वीवैधव्येऽभिजनवधूर्विदूषयन्ति ॥३२॥ खच्छन्दं विधुमिसार्य यत्मविष्टा प्रातः श्रीः कमलगृहे निर्स्य मुद्राम्। भूयोऽपि प्रियमनुवर्तते दिनेशं कः स्त्रीणां गहनमवैति तचरित्रम् ॥३३॥ श्रसातुं तव विहितोद्यमस्य भर्तुः प्रोत्सर्पद्वदनविछोलनीलपन्नः। आच्यायं समुचितमङ्गलार्थमम्रे सौवर्णः कलश इवांशुमानुदस्तः ॥ ३४॥ तद्वारि द्विरदमदोक्षिते मिथोऽङ्गसंघट्टच्युतमणिमण्डिते नृपाणाम् । राज्यश्रीश्चलतुरगाङ्गि तूर्यनादैर्व्यालोलङ्कजकपटेन नृत्यतीव ॥ ३५॥ मार्तण्डप्रखरकराग्रटङ्कघातप्रक्षुण्णस्यपुटतमस्तुषारकृटाः उद्योगप्रगुणचम् चरस्य योग्याः प्रस्थातुं तव ककुमोऽधुना वभ्वुः ॥३६॥ आयाति प्रवलतरप्रतापपात्रे नेत्राणां दिवसकृति त्वयीव मैत्रीम् । संतापः प्रकटतरो भवत्विदानीं शत्रृणामिव तपनारमनां गणेषु ॥ ३०॥ इत्थं स त्रिदशजनस्य मन्दराद्रिशुव्धाम्भोनिनदसमां निशम्य वाणीम् । उत्तरशौ सितवसनोर्मिरम्यतल्पाहुग्धाञ्घेः पवनतरङ्गितादिवेन्दुः ॥ ३८॥ उत्तिष्ठनुदयगिरेरिवेन्दुरसाद्देवेन्द्रान्मुकुलितपाणिपङ्कजायात् । सोऽद्राक्षीदथ नमतो नगोपमेभ्यः पीठेभ्यो सुनि सरितामिन प्रवाहान् ३९

कारुण्यद्वविणनिघे निघेहि दृष्टिं सेवार्थी भवतु जनश्चिरात्कृतार्थः । यचिन्ताभ्यधिकफलान्यसौ ददाना तां चिन्तामणिगणनामपाकरोति ॥४० इत्युचैर्निगदति वेत्रिणामधीशे श्रीधर्मः समुचितवित्ररामरेन्द्रान् । भृदृष्टिस्मितवचसामसौ प्रसादैः प्रत्येकं सदिस यथाईमाचचक्षे ॥ (कुलकम्) निःशेषं भुवनविभुर्विभातकृत्यं कृत्वायं कृतसमयानुरूपवेषः । आरुख द्विरदमुदयदानमुचैः प्रत्ययं सुकृतमिवाथ संप्रतस्थे ॥ ४२ ॥ भाखन्तं द्युतिरिव कीर्तिवदुणाव्यं सोत्साहं सुभटमिवोत्सुका जयश्रीः। दुर्घर्षा भुवनविसर्पिणी दुरापा तं सेना त्रिभुवननाथमन्वियाय ॥ ४३॥ अक्षिप्तप्रलयनटोद्भटाहहासैः प्रेङ्खद्भिः पटुपटहारनैः प्रयाणे । एकत्रोच्छिलत्रजर्छलेन सर्वाः संसक्ता इव ककुमो भयाह्रभूवः॥४४॥ मेर्पंठेन द्विपमपनीतवन्घमन्यं पेक्ष्येतत्प्रमथनमांसलाभिलाषः । पश्चोतद्विगुणमदाम्बुधारमुचैरालानद्ववरमिभो हठादभाङ्कीत् ॥ ४५ ॥ तिष्ठन्ती मृदुलभुजंगराजमूर्घन्युद्घोढुं दृढपदमक्षमा क्षेमा ते । कर्णान्तेऽभिहित इतीव भक्षदूतैनीगेन्द्रः पथि पदमन्थरं जगाम ॥४६॥ अरयन्त्याश्चरणभरात्करावलम्बं ये दातुं भुव इव लम्बमानहस्ताः । कर्णान्तध्वनदर्लिकोपकूणिताक्षास्ते जग्मुः पथि पुरतोऽस्य वार्णेन्द्राः ॥४७ संचेलुः प्रचलितकणेताल्लीलावातोर्मिव्यतिकरशीतलैः समन्तात्। संघट्टअमभरमृच्छिता इवाशाः सिञ्चन्तः पृथुकरसीकरैः करीन्द्राः ॥४८॥ अश्रान्तं श्रिय इव चारुचामराणां यः पश्चाद्विचरति लोलवालघीनाम् । कामद्भिभुवमभितो जवेन वाहैः स व्यक्तं कथमिव रुङ्घितो न वायुः॥४९॥ अन्योन्यस्त्रलनवशादयःखलीनपोद्गच्छज्ज्वलनकणच्छलेन सान्द्रम् । कान्तारे विद्धति भूरिवेगवाधां गन्धर्वा निद्धुरिव ऋधा द्वाझिम् ॥५०॥

१. हस्तिपकेन. २. पृथ्वी.

आक्रान्ते चटुरुतुरंगपुंगवाङ्गिक्षणोवीवरुयरजोमिरन्तरिक्षे । दिङ्गोहात्पतित इव कचित्तदानीं तिग्मांशुर्न नयनगोचरीवभ्व ॥ ५१॥ उत्फालेर्द्धतमवदस्थलीरलङ्घयास्तद्वाहैर्गतिरमसेन लङ्घयद्भिः । सर्वत्र श्वेसनकुरङ्गपुंगवोत्था संभ्रान्तिर्मनिस समादघे न केषाम्।। ५२॥ उद्वल्गतुरगतरङ्गितायसेनासंचारक्षतिशखरोच्चयच्छलेन । विन्ध्याद्रेः प्रथमकृताध्वसंनिरोधस्योङ्ग् शिर इव सैनिकैः प्रकोपात्॥५३॥ उत्तवाताचलिशासरः पुरः परागेणाश्वीयैः स्फुटमवटेषु पूरितेषु। सा बुद्धिः खु रथिनो यदस्य पश्चात्प्रस्थाने सुगमतरो वभूव मार्गः ॥५४॥ प्राग्भागं द्विरदभयादुद्यदन्तः प्रोत्सुज्य प्रकटितपर्धरोरुनादः । उत्कूर्दिन्विकटपदैरितस्ततोऽभेदासरः पटुनटकौतुकं चकार ॥ ५५ ॥ सर्वाशाद्विपमदवाहिनीषु सेनासंचारोच्छिलतरजः स्थलीकृतासु । उड्डीनैर्भमरकुलैरिवावकीर्ण व्योमासीद्विरलद्दिनच्छलेन ॥ ५६ ॥ आतङ्काकुलशबरीवितीर्णगुङ्गापुञ्जेषु ज्वलितदवानलभ्रमेण । कारुण्यामृतरसवर्षिणीं स गच्छंश्चिक्षेप प्रभुरसकृद्धनेषु दृष्टिम् ॥ ५७ ॥ संसर्पद्वलभररुद्धसिन्धुवेगं पोहामद्विरदितरस्कृताप्रशृङ्गम् । आक्रम्य ध्वजविजितोरुकन्द्लीकं विनध्याद्रिं स विभुगुणैरघश्चकार ॥५८॥ सर्पत्यु द्विरदबलेषु नर्मदायाः संजातं सपदि पयः प्रतीपगामि । वाहिन्यो मदजलनिर्मितास्त्वमीषामुत्सङ्गं द्वतमुद्धेरवापुरेव ॥ ५९ ॥ मद्दन्तद्वयवलभीनिवासलीलालोलेयं नियतमनन्यगा तु लक्ष्मीः। सामर्षप्रसरमितीव चिन्तयन्तो दन्तीन्द्राः सरिति वभञ्जरम्बुजानि ॥६०॥ आ स्कन्धं जलमवगाह्य दीर्घदन्तैरामूलोद्धतसरलारविन्द्नालाः। आलोड्याखिलमुदरं तरङ्गवत्याः कृष्टाच्चा वलय इव द्विपा विरेजुः ॥६१॥ उन्मीलनवनिलनीमराललीलालंकारव्यतिकरसुन्दरी समन्तात्। आनन्दोदवसितदेहलीमिवार्थश्रीसिद्धेः सरितमलङ्घयत्स रेवाम् ॥ ६२॥

१. पवनवाहनीभूतहरिणश्रेष्टोत्था. २ उष्ट्रः

एकान्तं क्षेरसवरार्थमाश्रयन्ती प्रेक्ष्योचैरतनुपयोघराग्रलक्ष्मीः। स्त्रीरंत्रोत्सुकमनसापि तेन विनध्यारण्यानी गुणगुरुणा स्थिरं सिषेवे॥६३॥ उत्तुङ्गद्रमवलभीपु पानगोष्टीव्यासक्तैर्मधुपकुलैर्निलीनमुक्तम् । विभाणामधु मधुरं प्रसूनपात्रे गैञ्जेव द्वतमटवी वलैः प्रमुक्ता ॥ ६४ ॥ चाहिन्यो हिमसिललाः सशाद्वला भूयेत्रोचैद्धिरदभरक्षमा दुमाश्च । संसिद्धचै द्वतमटतो वभू बुरध्वन्यावासाः कति चिद्रमुष्य तत्र तत्र ॥६५॥ द्राघीयांसमपि जवान्नितान्तदुर्गं गव्यूतिप्रमितमिव व्यतीत्य मार्गम् । सोत्कण्ठं हृदयमसो द्धात्रयायां वैदर्भ विषयमथ प्रभुः प्रपेदे ॥ ६६॥ आरूढस्तुरगमिभं सुखासनं वा प्रोल्लङ्मच द्रुतमसमं सुखेन मार्गम् । देशेऽस्मिन्महति पुनर्वसुप्रधाने व्योम्नीव द्युमणिरगादसौ रथस्यः ॥६०॥ प्रध्वानैरनुकृतमन्द्रमेघनादैः पाण्डित्यं दधति शिखण्डिताण्डवेषु । यामीणैर्घन इव वीक्षिते सहर्षे वज्रीव प्रभुरिषकं रथे रराज ॥ ६८ ॥ क्षेत्रश्रीरधिकतिलोत्तमा सुकेरयः कामिन्यो दिशि दिशि नि<sup>ब</sup>कुटाः सरम्भाः इत्येनं प्रथितमञ्चेषमप्सरोभिः स्वर्गादप्यधिकममंस्त देशमीशः॥ ६९॥ विस्फारैरविदितविअमैः स्वभावाद्वामेयीनयनपुटैर्निपीयमानम् । लावण्यामृतमधिकाधिकं तथापि श्रीधमों भुवनविभुवभार चित्रम् ॥७०॥ पुण्डेक्कुव्यतिकरशालिशालिवपे पोन्मीलद्विशदसरोरुहच्छलेन । अन्येपां श्रियमिव नीवृतां हसन्ती देशश्रीर्गुणगुरुणा मुदा छुलोके ॥७१॥ कृप्माण्डीफलभरगर्भिर्चिभटेभ्यो वृन्ताकस्तवकविनम्रवास्त्रकेभ्यः । संकीर्णे मिथ इव दृष्टिरस्य लग्ना निष्कान्ता कथमपि शाकवाटकेभ्यः ७२

<sup>9.</sup> सुरा एव सबरा मिल्लाः दन्लादिरिप सबरशन्दः; (पक्षे)सुरसो यो वरः. २. मिदरागृहम्, पानशालेति यावत्. ३. गृहारामाः. ४. अप्सरोभिर्देवाङ्गनाभि-ित्तलोत्तमासुकेशीरम्भाष्रमृतिभिः;(पक्षे)जालयुक्तसरोभिः. ५. देशानाम्, ६. चि-भेटः 'कचरी' इति देशभाषाप्रसिद्धः फलविशेषः.

देशश्रीहतहदयेक्षणः क्षणेन पोलङ्घय क्रममिव वर्तम नातिदूरे । तत्रोवींमणिमयकुण्डलानुकारिपाकारं पुरमथ कुण्डिनं दर्दर्श ॥ ७३ ॥ वार्तादौ तदनु रजस्ततः प्रणादो मेरीणामतनुबलान्वितस्य भर्तुः । प्तस्याभिमुखगमोत्सुकं तदानीं सानन्दं पुरि विदधे विदर्भराजम्॥७४॥ सोल्लासं कतिपयवेगवत्तुरंगैरेत्यासिन्नभिमुखमंशुमानिवासीत्। अस्योद्यद्भणगरिमप्रकर्षमेरोः पादान्ते प्रणतिपरः प्रतापराजः ॥ ७५ ॥ देवोऽपि प्रणयवशीकृतः कराभ्यामुत्किप्य क्षितिमिलितोत्तमाङ्गमेनम् । यद्गम्यं क्षणमपि नो मनोरथानां तद्वाहोः पृथुतरमन्तरं निनाय ॥ ७६॥ श्लाघ्यं मे कुलमखिलं दिगप्यैवाची घन्येयं समजिन संततिः कृतार्था । कीर्तिश्च प्रसरतु सर्वतोऽच पुण्येरातिथ्यं भुवनगुरौ त्वयि प्रयाते ॥७७॥ सोऽप्यन्तर्मनसि महानयं प्रसादो देवस्थेत्यविरतमेव मन्यमानः । उन्मीलद्भनपुलकाङ्करः प्रमोदादित्यूचे विनयनिधिर्विदर्भराजः ॥ ७८॥ किं ब्रूमः शिरसि जगबयेऽपि लोकैराज्ञेयं स्रगिव पुरापि धार्यते ते । स्वीकारस्तदखिलराज्यवैभवेषु प्राणेष्वप्ययमधुना विधीयतां नः॥ ७९॥ अत्यन्तं किमपि वचोभिरित्युदारैः सप्रेम प्रवणयति प्रतापराजे । देवोऽयं सरलतरं सभावमस्य प्रेक्ष्येति प्रियमुचितं मुदाचचक्षे ॥ ८०॥ सर्वखोपनयनमत्र तावदास्तां जाताः समस्त्वदुपगमाद्वयं कृतार्थाः । नासाकं तव विभवे परखबुद्धिनीं वास्ते वपुषि मनागनात्मभावः ॥८१॥ आलापेरिति बहुमानयन्समीपे गच्छन्तं तमुचितसत्कियाप्रतीतः । ताम्बूलार्पणमुदितं विदर्भराजं खावासं प्रति विससर्ज धर्मनाथः ॥ ८२ ॥ आनन्दोच्छ्वसितमनाः पुरोपकण्ठे योग्यायामथ वरदाप्रतीरसूमौ । आवासस्थितिमविरोधिनीं विधातुं सेनायाः पतिमयमादिदेश देवः॥८३

१. दक्षिणा दिक्. २. वरदा विदर्भदेशप्रसिद्धा नदी.

स यावत्सेनानीरलमलमताज्ञामिति विभोः पुरं पूर्विस्थित्या सपिद धनदस्तावदकरोत् । सुरस्कन्धावारद्युतिविजयिनो यस्य विशिखा-समासन्नं शाखानगरमिव तत्कुण्डिनमभूत् ॥ ८४॥

द्वारि द्वारि पुरे पुरे पथि पथि प्रत्युष्ठसत्तोरणां पौराः पूर्णमनोरथा रचयत प्रत्यप्ररङ्गाविलम् ।

पुण्यैर्वस्त्रिदरोनद्ररोखरमणिः सोऽयं जगद्वलभः

प्राप्तो रत्नपुरेश्वरस्य तनयः श्रीधर्मनाभः प्रभुः ॥ ८५ ॥

यास्तूर्यारवहारिगीतमुखराः पात्राणि दध्यक्षत-

स्रग्दूर्वादरुभाङ्गि विश्रति करे सोत्तंसवेषाः स्नियः ।

श्रीशृङ्गारवतीचिरार्जिततपःसौभाग्यशोभा इव

श्रेयः प्राप्य समागमं वरिममं धन्याः प्रतीच्छन्तु ताः ॥ ८६ ॥

अद्योत्क्षिप्य करं ब्रवीम्यहमितः शृण्वन्तु रे पार्थिवाः

का शृङ्गारवती कथापि भवतां प्राप्ते जिने संप्रति ।

वार्ता तावदमी यहप्रभृतयः कुर्वन्तु भाषास्ये

देवो यावदुदेति नाखिलजगचूडामणिर्भास्करः ॥ ८७ ॥

इत्थं विदर्भवसुघाधिपराजधान्यां

द्राग्दण्डपाशिकवचःशकुनं निशम्य ।

तिष्ठन्स तत्र नगरे धनदोपनीते

सिद्धिं विभुई दयति सा हृदि स्वकार्ये ॥ ८८॥

इति महाकविश्रीहरिचन्द्रविरचिते धर्मशर्माभ्युद्ये महाकाव्ये पोडशः सर्गः

सप्तद्शः सर्गः।

अथायमन्येद्युरुदारवेषः प्रतापराजाप्तजनोपहूतः । देशान्तरायातनरेन्द्रपूर्णं खयंवरारम्भभुवं प्रपेदे ॥ १ ॥ मुक्तामयी कुङ्कमपङ्किलायां रङ्गावलिर्यत्र पतिंवरायाः । सौभाग्यभाग्योद्यभूरुहाणामुप्तेव रेजे नववीजराजिः ॥ २ ॥ यशः सुधाकुर्चिकयेव तत्र शुअं नभोवेश्म स कर्तुमुचैः । मञ्चोचयान्कुण्डिनमण्डनेन प्रपश्चितानमूमिभुजा ददर्श ॥ ३ ॥ श्रृङ्गारसारङ्गविहारलीलाशैलेषु तेषु स्थितमूपतीनाम् । वैमानिकानां च मुदागतानां देवोऽन्तरं किंचन नोपलेभे ॥ ४ ॥ निःसीमरूपातिशयो ददशं प्रदह्यमानागुरुधूपवर्त्या । मुखं न केषामिह पार्थिवानां लज्जामषीकूर्चिकयेव कृष्णम् ॥ ५ ॥ अयं स कामो नियतं अमेण कमप्यधाक्षीद्गिरिशस्तदानीम् । इत्यद्भुतं रूपमवेक्ष्य जैनं जनाधिनाथाः प्रतिपेदिरे ते ॥ ६॥ अथोऽङ्गिनां नेत्रसहस्रपात्रं निर्दिष्टमिष्टेन स मञ्चमुचैः । सोपानमार्गेण समारुहोह हैमं भरुत्वानिव वैजयन्तम् ॥ ७ ॥ सिंहासने शृङ्ग इवोदयाद्रेस्तत्र स्थितो रत्नमये कुमारः । स तारकाणामिव भूपतीनां प्रभां पराभ्य शशीव रेजे ॥ ८॥ उल्लासितानन्दपयःपयोघौ पीयूषघान्नीव विदोषरम्ये । कासां न नेत्राणि पुराङ्गनानां दृष्टेऽपि तत्रेन्दुमणीवभृवुः ॥ ९ ॥ इक्ष्वाकुमुख्यक्षितिपालकीर्तिं पठत्वथो मङ्गलपाठकेषु । द्यसमरास्फालितकार्म्रकज्यानिर्घोषवन्मूच्छिति तूर्थनादे ॥ १० ॥ करेणुमारुद्य पतिंवरा सा विवेश चामीकरचारुकान्तिः । विस्तारिमञ्चान्तरमन्तरिक्षं कादम्बिनी लीनतिङ्कतेव ॥११॥ (युग्मम्)

१. इन्द्रः. २. एतन्नामकं निजप्रासादम्.

सा वागुरा नेत्रकुरङ्गकाणामनङ्गमृत्युंजयमन्नशक्तिः । शृङ्गारभूवल्लभराजधानी जगन्मनःकार्मणमेकमेव ॥ १२ ॥ लावण्यपीयूषपयोधिवेला संसारसर्वसमुदारकान्तिः । एकाप्यनेकेजितनाकनारी नृपैः सकामं दहरो कुमारी ॥१३॥ (युग्मम्) एतां धनुर्यष्टिमिवैष मुष्टिमाह्यैकमध्यां समवाप्य तन्त्रीम् । नृपानशेपानपि लाघवेन तुल्यं मनोभूरिपुभिर्जघान ॥ १४ ॥ यचत्र चक्षुः पतितं तद्रे तत्रैव तत्कान्तिजले निमसम् । रोपाङ्गमालोकयितुं सहस्रनेत्राय भूपाः स्पृहयांवभूवुः ॥ १५ ॥ पैयोधरश्रीसमये प्रसर्पद्धारावलीशालिनि संप्रवृत्ते । सा राजहंसीव विशुद्धपक्षा महीभृतां में।नसमाविवेश ॥ १६ ॥ स्त्रभावशोणौ चरणौ द्रथत्या न्यस्ते पदेऽन्तः स्फटिकावदातम् । उपाधियोगादिव भूपतीनां मनस्तदानीमतिरक्तमासीत् ॥ १० ॥ अहो समुन्मीलति घातुरेषा शिल्पिकयायाः परिणामरेखा । जगहूर्यं मन्मथवैजयन्त्या यया जयत्येष मनुष्यलोकः ॥ १८ ॥ घनुर्रुता ऋरिपवः कटाक्षाः स्तनौ च सर्वस्वनिधानकुम्भौ । सिंहासनं श्रीणिरतुल्यमस्याः किं किं न योग्यं स्मरपार्थिवस्य ॥ १९ ॥ मङ्गं जले वाञ्छति पद्ममिन्दुर्व्योमाङ्गणं सर्पति लङ्घनार्थम् । क्रिज्यन्ति लक्ष्म्याः सुदशा हतायाः प्रत्यागमार्थं कृति न त्रिलोक्याम्२० कुतः सुवृत्तं स्तनसुग्ममस्या नितम्बभारोऽपि गुरुः कथं वा । येन द्वयेनापि महोन्नतेन समाश्रितं मध्यमकारि दीनम् ॥ २१ ॥ यद्वर्ण्यते निर्वृतिघाम घन्यैर्धुवं तदस्याः स्तनयुग्ममेव । नो चेत्कुतस्त्यक्तकङक्कपङ्का युक्ता गुणेरत्र वसन्ति मुक्ताः ॥ २२ ।.

यावने, प्रावृषि च. २. हारावली, धारावली च. ३. शुद्धमातापितृकुला, शुक्लोभयपत्रज्ञा च. ४. हृद्यं सरोविशेषं च.

इत्यङ्गरोभातिरायेन तस्याश्चमत्कृताश्चेतसि चिन्तयन्तः । मनोभवास्त्रेरिव हन्यमानाः शिरांसि के के दुधुवुर्न भूपाः ॥ २३ ॥ मन्नानिपेटुस्तिलकान्यकार्षुध्योनं द्धश्चिक्षिपुरिष्टचूर्णम् । इमां वशीकर्तुमनन्यरूपां किं किं न चकुर्निभृतं नरेन्द्राः ॥ २४ ॥ श्रृङ्गारलीलामुकुरायमाणान्यासत्रृपाणां विविधेङ्गितानि । कन्यानुरागि प्रतिविम्ब्यमानं व्यक्तं मनोऽलक्ष्यत यत्र तेषाम् ॥ २५ ॥ कंदर्पकोदण्डलतामिवको अवं समुत्क्षिप्य समं सुहद्भिः। करप्रयोगाभिनयप्रवालां विलासगोष्ठीं रसिकश्चकार ॥ २६ ॥ स्कन्चे मुहुर्विकितकंघरोऽन्यः कस्तूरिकायास्तिलकं ददर्श । अभ्युद्धरत्युद्धरवैरिवार्धेर्वसुंधरापङ्कमिवात्र लग्नम् ॥ २७ ॥ लीलाचलत्कुण्डलरतकान्त्या कर्णान्तक्रष्टं धनुरैन्द्रमन्यः । अदर्शयचन्द्रिया गतस्य सङ्गं मृगस्येव मुखे निषेद्धम् ॥ २८ ॥ व्यराजतान्यो निजनासिकाये निघाय जिघनकरकेलिपद्मम्। सद्स्यलक्ष्यं कमलाश्रितेव श्रियानुरागात्परिचुम्ब्यमानः ॥ २९ ॥ कश्चित्कराभ्यां नखरागरक्तं सलीलमावर्तयति सा हारम् । सारास्त्रभिन्ने हृदयेऽसधाराश्रमं जनानां जनयन्तमुचैः॥ ३०॥ ताम्बूलरागोल्वणमोष्टविम्बं प्रमार्जयञ्शोणकराङ्ग्लीभिः। पिबन्निवालक्ष्यत दन्तकान्तिच्छलेन शृङ्गारसुधामिवान्यः॥ ३१॥ अथ प्रतीहारपदे प्रयुक्ता श्रुताखिरुक्ष्मापतिवृत्तवंशा । प्रगल्भवागित्यनुमारुवेन्द्रं नीत्वा सुभद्राभिद्धे कुमारीम् ॥ ३२ ॥ अवन्तिनाथोऽयमनिन्द्यमूर्तिरमध्यमो मध्यमभूमिपालः । महा भ्रुवस्येव समम्रशक्तेर्यस्यानुवृत्तिं विद्धुर्नरेन्द्राः ॥ ३३ ॥ त्रुट्यत्सु वेलाद्रितटेपु नश्यत्युद्यदिकुञ्जरचकवाले । यस्य प्रयाणे पटहप्रणादैः स्पष्टादृहासा इव रेजुराशाः ॥ ३४ ॥

निक्षत्रियादेव रणान्निवृत्तो विनार्थिनं कामपुषश्च दानात्। अमृत्करः केवलमस्य कान्तापृथुस्तनाभोगविभोगयोग्यः ॥ ३५ ॥ अस्येदमावर्जितमौलिमालाभृङ्गच्छलेनाङ्मियुगं नरेन्द्राः । के के न भूपृष्ठलुठललाटअष्टोद्भटमूकुटयः प्रणेमुः ॥ ३६ ॥ एनं पतिं प्राप्य दिवाप्यवन्तीपासादशृङ्गात्रजुषस्तवायम् । सिपातटोद्यानचकोरकान्तानेत्रोत्सवायास्तु चिरं मुखेन्दुः ॥ ३७ ॥ ततः सुभद्रावचनावसाने श्रीमालवेन्द्रादवतारिताक्षीम् । नीत्वा नरेन्द्रान्तरमन्तरज्ञा पतिंवरां तां पुनरित्यवोचत् ॥ ३८ ॥ दुष्कर्मचिन्तामिव यो निषेद्धं विवेश चित्ते सततं प्रजानाम् । विलोक्यतां दुर्नयवहिपाथः सोऽयं पुरस्तान्मगधाधिनाथः ॥ ३९ ॥ सुखं समुत्सारितकैण्टकस्य वभ्राम कीर्तिर्भुवनत्रयेऽस्य । विशालवक्षःस्थलवासल्जव्या दूरान्नृपश्रीः पुनराजगाम ॥ ४० ॥ महीभुजा तेन गुणैनिवद्धं गोर्मण्डलं पालयता प्रयतात्। अपूरि पूरैः पयसामिवान्तर्नह्माण्डभाण्डं विश्वदैर्यशोभिः ॥ ४१ ॥ ज्ञातप्रमाणस्य यशोऽप्रमाणं वृद्धास्य जज्ञे तरुणस्य रुक्ष्मीः । दैवात्ततोऽतुल्यपरिग्रहस्य त्वमेव कल्याणि भवानुरूपा ॥ ४२ ॥ विदारयन्ती विषमेपुशक्त्या मर्माणि तस्मादहितस्वरूपात् । आक्रुप्यमाणापि तया प्रयतात्पराब्धुखी चापरुतेव सामृत् ॥ ४३ ॥ स्फुरत्प्रतापस्य ततोऽङ्गभर्तुः सूर्याशुराहोरिव संनिकर्षम् । कुँमुद्धर्ती सा सरसीव कृच्छ्रान्निनाय चैनामिति चाभ्यघत ॥ ४४ ॥ अङ्गोऽप्यनङ्गो हरिणेक्षणानां राजाप्यसौ चण्डरुचिः परेवाम् । भोगेरहीनोऽपि हतद्विजिहः को वा चरित्रं महतामवैति ॥ ४५ ॥

 <sup>&#</sup>x27;खुदशत्रुश्च कण्टकः'. २. भूमण्डलं, घेनुसमृहं च. ३. चिन्द्रकां कुत्सित-इपेन्तीं च.

वक्रेषु विद्वेषिविलासिनीनामुदश्रधाराप्रसरच्छलेन । मेजुः कथंचित्र पुनः परोहमुत्वातमूला इव पत्रवहयः ॥ ४६ ॥ संख्येषु साक्षीकृतमात्मसैन्यं खङ्गोऽपि वश्यप्रतिभूरुपात्तः । कृतार्थवत्पत्रपरिग्रहेण दासीकृतानेन विपक्षरुक्मीः ॥ ४७ ॥ गङ्गामुपास्ते श्रयति त्रिनेत्रं स्वं निर्जरेभ्यः प्रविभज्य धते । अस्याननेन्दुद्युतिमीहमानो न्योमापि घावन्निधरोहतीन्दुः ॥ ४८ ॥ यद्यस्ति तारुण्यविलासलीलासर्वस्वनिर्वेशमनोरथस्ते । तत्कामिनीमानसराजहंसं मूर्त्यन्तरानङ्गममुं वृणीप्व ॥ ४९ ॥ **ग्रीष्मार्कतेजोभिरिव सारास्त्रेसारा**प्युदञ्चत्कमलेऽपि तत्र । सा पल्वले निर्मलमानसस्था न राजहंसीव रितं ववन्य ॥ ५० ॥ संपूर्णेचन्द्राननमुन्नतांसं विशालवक्षःस्थलमम्बुजाक्षम् । नीत्वा कलिङ्गाधिपति कुमारी दौवारिकी सा पुनरित्युवाच ॥ ५१ ॥ खिन्नं मुहुश्चारुचकोरनेत्रे शौढप्रतापार्कविलोकनेन । नेत्रामृतस्यन्दिनि राज्ञि साक्षान्निक्षिप्यतां निर्वृतयेऽत्र चक्षुः ॥ ५२ ॥ अनारतं मन्दरमेदुराङ्गेः प्रमथ्यमानोऽस्य गजैः पयोधिः । शुशोच दुःखान्मरणाभ्युपायं यस्तं त्रिनेत्रेण स कालकूटम् ॥ ५३ ॥ चकर्ष निर्मुक्तशिलीमुखां यत्करेण कोदण्डलतां रणेषु । जगत्रयालंकरणेकयोग्यमसौ यशःपुष्पमवाप तेन ॥ ५४ ॥ चेतश्चमत्कारिणमत्युदारं नवं रसैरर्थमिवातिरम्यम् । त्वमेनमासाद्य पतिं प्रसन्ना श्लाघ्यातिमात्रं भव भारती वा ॥ ५५ ॥ भृतिप्रयोगैरतिनिर्मलाङ्गाचसात्सवृत्तादि राजपुत्री । आदर्शविम्बादिव चन्द्रवुद्ध्या न्यस्तं चकोरीव चकर्ष चक्षुः ॥ ५६ ॥ नरप्रकर्षीपनिषत्परीक्षाविचक्षणा दक्षिणभूमिभर्तुः । नीत्वा पुरस्तादवरोधरक्षा विदर्भभूपालस्रतां वभाषे ॥ ५०॥

१. चन्द्रे, तृपे च.

ৎ ঘ০ হা০

लीलाचलत्कुण्डलमण्डितास्यः पाण्ड्योऽयमुड्डामरहेमकान्तिः। आभाति शृङ्गोभयपक्षसर्पत्यूर्येन्दुरुचैरिव काञ्चनादिः ॥ ५८ ॥ निर्मुल्मुन्मूल्य महीघराणां वंशानरोषानपि विक्रमेण । तापापनोदार्थमसौ धरिज्यामेकातपत्रं विद्धे खराज्यम् ॥ ५९ ॥ अनेन कोदण्डसखेन तीक्ष्णेबीणैरसंख्यैः सपदि क्षताङ्गः। अभाजनं वीररसस्य चके को वा न संख्येषु विपक्षवीरः ॥ ६० ॥ गृहीतपाणिस्त्वमनेन यूना तन्वि खनिःश्वाससहोदराणाम् । श्रीखण्डसारां मलयानिलानां संखीमिवालोकय जन्मभूमिम् ॥ ६१ । कङ्कोलकेलालवलीलवङ्गरम्येषु वेलादितटेषु सिन्धोः। कुरु स्पृहां नागरखण्डवल्लीलीलावलम्बिऋमुकेषु रन्तुम् ॥ ६२ ॥ दिनाधिनाथस्य कुमुद्वतीव पीयूपभानोर्नेलिनीव रम्या । सा तस्य कान्ति प्रविलोक्य दैवान्नानन्दसंदोहवती वभूव ॥ ६३ ॥ महीसुजो ये जिन्धर्मवाद्याः सम्यक्त्ववृत्त्येव तया विसुक्ताः । सद्योऽपि पातालमिव प्रवेष्टुं वभूवुरत्यन्तमधोमुखास्ते ॥ ६४ ॥ कर्णाटलाटद्रविडान्धमुस्यैर्महीधरैः केरिप नीपरुद्धा । रसावहा प्रौढनदीव सम्ययन्ताकरं धर्ममथ प्रपेदे ॥ ६५ ॥ यचशुरस्याः श्रुतिरुङ्घनोत्कं यद्देष्टि च भ्रूः स्मृतिजातधर्मम् । अद्वैतवादं सुगतस्य हन्ति पँदक्रमो यच जेडद्विजानाम् ॥ ६६ ॥ प्रजापतिश्रीपतिवाक्पतीनां ततः समुद्यद्वृषराञ्छनानाम् । मुक्त्वा परेषामिह र्दर्शनानि सर्वोङ्गरक्तेयमभूज्जिनेन्द्रे॥६७॥(युग्मम्)

कणंपयलक्षनोत्कण्ठम्; (पह्ने) वेदमार्गातिकमणाभिलापम्. २. स्मृतिजातः कामस्तस्य धर्मं चापम्. धनुर्वाचकोऽपि धर्मशब्दो मेदिन्यादिषु पत्यते; (पह्ने)
मन्वादिस्मृतिशोक्तं धर्मम्. ३. शोभनगमनस्य, बुद्धस्य, च. ४. चरणप्रचारः;
(पह्ने) पदस्य क्रमो वैदिकप्रतिद्धः पदपाठः. ५. जलपक्षिणाम्. हंसानामिति यावद; (पह्ने) मृद्धनाह्मणानाम्, ६. अवलोकनानि, शास्त्राणि च.

तथाहि दृष्ट्योभयमार्गनिर्यन्मुदश्चधारान्वितया मृगाक्षी । प्रसारितोद्दामभुजाययेव सोत्कण्ठमालिङ्गति नूनमेनम् ॥ ६८ ॥ 🦈 विभावयन्तीत्यथ मन्मथोत्थं विकारमाकारवरोन तस्याः । अर्हद्गणप्रामकथासु किं चिद्रिस्तारयामास गिरं सुभद्रा ॥ ६९ ॥ गुणातिरेकप्रतिपत्तिकुण्ठीकृतामरेन्द्रपतिभस्य भर्तुः । यद्वर्णनं यद्वचसाप्यमुष्य भानोः प्रदीपेन निरीक्षणं तत् ॥ ७० ॥ इक्ष्वाक्रवंशप्रभवः प्रशास्ति महीं महासेन इति क्षितीशः । तस्यायमारोपितमूमिभारः श्रीघर्मनामा विजयी कुमारः ॥ ७१ ॥ मासान्निशान्ते दश जन्मपूर्वानस्याभवत्पञ्च च रत्नवृष्टिः । यया न दारिद्यरजो जनानां खप्तेऽपि हागोचरतां जगाम ॥ ७२ ॥ जनमाऽभिषेकेऽस्य सुरोपनीतेर्दुग्घान्धितोयैः प्रविधीयमाने । संप्लाव्यमानः कनकाचलोऽपि कैलासशैलोपमतां जगाम ॥ ७३ ॥ लावण्यलक्ष्मीजितमन्मथस्य किं त्रुमहे निर्मलमस्य रूपम् । वीक्ष्येव यद्विसायतो वभूव हरिर्द्विनेत्रोऽपि सहस्रनेत्रः ॥ ७४॥ वक्षः स्थलात्प्राज्यगुणानुरक्ता युक्तं न लोलापि चचाल लक्ष्मीः । बद्धा प्रबन्धैरपि कीर्तिरस्य बभ्राम यद्भन्नितयेऽद्धतं तम् ॥ ७५ ॥ . बुद्धिर्विशाला हृदयस्थलीव सुनिर्मलं लोचनवचरित्रम् । कीर्तिश्च शुभ्रा दशनप्रमेव प्रायो गुणा मूर्त्यनुसारिणोऽस्य ॥ ७६ ॥ स्रराङ्गनानामपि दुर्रुभं यत्पदाम्बजद्वनद्वरजोऽपि नृनम् । तस्याङ्कमासाद्य गुणाम्बुरारोस्रेलोक्यवन्द्या भव सुन्दरि त्वम् ॥ ७७ ॥ इत्थं तयोक्ते द्विगुणीभवन्तं रोमाञ्चमालोकनमात्रभिन्नम् । सा दर्शयामास तनौ कुमारी जिनेश्वरे मूर्तमिवाभिलापम् ॥ ७८ ॥ भावं विदित्वापि तथा करेणुं सख्याः सहासं पुरतः क्षिपन्त्याः । चैलाञ्चलं सा चलपाणिपद्मा प्रोत्सुज्य लज्जां द्वतमाचकर्ष ॥ ७९ ॥

श्रीधमेनाश्रस्य मनोज्ञमूर्तेः प्रवेपमानाप्रकरारविन्दा । संवाहितां वेत्रभृता कराभ्यां चिक्षेप कण्ठे वरणस्रजं सा ॥ ८० निःसीमसौभाग्यपयोधिवेला वीचीव वक्षःपुलिने जिनस्य । समुह्नसन्ती परिपूर्णमस्याः सा पुण्यचंद्रोदयमाचचक्षे ॥ ८१ ॥ उन्मुद्रितो यलवतापि नूनं घात्राधुना स्नीनररलकोशः । यदस्य युग्मस्य समानमन्यन्नादिशं रूपं न च दृश्यतेऽत्र ॥ ८२ । इत्थं मिथः पौरकथाः स शृण्वन्पुरःसरीम्तविदर्भराजः । स्वकर्मवृत्त्येव नरेन्द्रपुच्या समं तदात्मेव पुरं विवेश ॥ ८३ ॥ वधूवृतं वीक्ष्य वरं तमन्ये नृपा यथावासमपास्तभासः । विभान्वितं भास्करमाकरुय्य जग्मुः समूहा इव तारकाणाम् ॥ ८४ ॥ : स्वयंवरं द्रष्टुमुपागतानां ध्वजांशुकैर्व्योमसदामुद्रैः। विचित्रवस्त्रार्पणतत्परेव रेजे विदर्भाधिपराजधानी ॥ ८५ ॥ अथाभवन्नम्बुदनादमन्द्रं ध्वनस्य तूर्येषु पुराङ्गनानाम् । उत्कण्ठितान्तःकरणानि कामं शिखण्डिनीनामिव चेष्टितानि ॥ ८६ ॥ करेऽन्दुकं कङ्कणमङ्किभागे मुखे च लाक्षारसमायताक्षी। तमुत्सुका वीक्षितुमीक्षणे च संचारयामास कुरङ्गनाभिम् ॥ ८७ ॥ एतैत है धावत पश्यताये जगन्मनोमोहनमस्य रूपम् । इत्थं तमुद्दिश्य पुराङ्गनानां कोलाहलः कोऽपि समुज्जगाम ॥ ८८ ॥ अहालशालापणचत्वरेषु रथ्यासु च व्याकुलकेशपाशाः । द्रष्टुं तमम्भोजदृशो अमन्त्यः सम्चिरे कामिपशाचवश्यम् ॥ ८९ ॥ मुक्तामये स्वच्छरुचौ गुणाब्ये तिसन्मनोज्ञे हृदयावतीर्णे । असूययेव त्रुटितोऽपि हारः स्पष्टो वधूमिर्न जनावकीर्णे ॥ ९० ॥ पत्राङ्करेः कापि कपोलमेकं संभाव्य नेत्रं च तथाञ्जनेन ।

१. पुरं शरीरमपि. २. नृपुरम्.

१७ सर्गः ]

उद्घाटितैकस्तनमण्डलागात्तमर्धनारीश्वरतां वहन्ती ॥ ९१आ३ यियासतस्तस्य नरेन्द्रहर्म्थमत्यद्भुतं रूपमवेक्ष्य मार्गे । 🕺 पुरःप्रयाणप्रतिषेघनाय शिरांसि मन्ये दुधुवुस्तरुण्यः ॥ ९२ 🏋 रुद्धे जनैर्नेत्रपथेऽत्र काचिदुचैस्तरां निर्भयमारुरोह । आरूढचेतोभवपोरुषाणां किमस्त्यसाध्यं हरिणेक्षणानाम् ॥ ९३ ॥ अङ्गेषु जातेष्विप तद्विलोकादुद्धिन्नरोमोच्चयकञ्चकेषु । दृढप्रहारो विषमेषुवीरो मर्माणि वाणैरिमनद्वधूनाम् ॥ ९४ ॥ कोलाहरूं कापि मुधा विधाय तस्य खमालोकपथं निनाय। द्रष्टुं दढोपायमनङ्ग एव चक्षुस्तृतीयं सुदृशासुदेति ॥ ९५ ॥ निर्व्याजपीयूषसहोदरोऽपि तदङ्गरुावण्यरसप्रवाहः । नेत्रार्धभागेन निपीयमानो न तृप्तयेऽभूत्रगराङ्गनानाम् ॥ ९६ ॥ आलिङ्गच वालाय समर्पयन्ती मुखेन काचित्कमुकस्य खण्डम्। न केवलं तत्प्रणयानुवृत्तिमूचे निजां चुम्बनचातुरीं च ॥ ९७ ॥ तस्य प्रभोधीवरतां गतस्य समन्ततः सपीते कान्तिजाले । वन्धाय सद्यो रसवाहिनीनां पपात लोला शफरीव दृष्टिः ॥ ९८ ॥ उद्यद्भुजालम्बितनौसिकाया स्थिता गवाक्षे विगलन्निमेषा। गौरी क्षणं दर्शितनाभिचका चके अमं काञ्चनपुत्रिकायाः ॥ ९९ ॥ कामान्धमेव द्वतमाकुलाभिः क्षिप्तं मनस्तत्र विलासिनीभिः। तेनेतरालम्बनविप्रयोगाद्यावृत्तियोग्यं न पुनर्वभूव ॥ १०० ॥ किमेणकेतुः किमसावनङ्गः कृष्णोऽथवा किं किमसौ कुवेरः। लोकेऽथवामी विकलाङ्गरोभाः कोऽप्यन्य एवैष विरोषितश्रीः ॥१०१॥ शृङ्गारवत्याश्चिरसंचितानां रेखामतिकामति का शुभानाम् । लञ्धो यया नूनमसावगम्यो मनोरथानामपि जीवितेशः ॥ १०२ ॥

१. द्वारोपरि स्थितं काष्टं नासिकेत्युच्यते.

पीयूषधाराभिरिवाङ्गनानामित्थं स वाग्भिः परिपूर्णकर्णः । उत्तोरणं द्वारमुदारकीर्तिः संविन्धनः प्राप शनैः कुमारः ॥१०३॥(कुलव तत्रायमुत्तीर्य करेणुकायाः स्ववासिनीसाधितमङ्गलश्रीः । विवेश यक्षाधिपदत्तहस्तः प्रशस्तमुन्तैः श्वशुरस्य सौधम् ॥ १०४॥ निर्विर्तिताशेषविवाहदीक्षामहोत्सवोऽसौ श्वशुरेण सम्यक् । वध्वा समं तत्र चतुष्कमध्ये सिंहासनं हैममलंचकार ॥ १०५॥ अत्रान्तरे वित्रिनिवेद्यमानमम्रे पितृपेषितमेकदूतम् । ददर्श सम्यक्स निवेदितार्थं तदि्षतं लेखमिप व्यधत्त ॥ १०६॥ अथायमाह्र्य पतिं चमूनां सुषेणिमत्यादिशति सा देवः । सराजधानीं प्रति संवृतार्थं पित्राहमत्यर्थितयोपहृतः ॥ १०७॥ ततोऽतिवेगेन मनोवदाप्तुं वध्वा समं रत्नपुरं समीहे । त्वं कायवत्कार्यमशेषयित्वा शनैः ससैन्यो भवतानुगामी ॥ १०८॥ त्वं कायवत्कार्यमशेषयित्वा शनैः ससैन्यो भवतानुगामी ॥ १०८॥

उक्त्वा तिमत्यनुचरं श्वशुरानुमत्या यावत्मभुः खपुरयानसमत्युकोऽभृत् । तावद्धनाधिपतिरम्वरपुष्पकर्षं भक्त्या विमानमुपढौकयति सा तसौ ॥ १०९ ॥ तत्रारुख वितीर्णविसायरुचा श्रृङ्कारवत्याधिकं पूपेव प्रविकासितास्यकमछो दिश्युत्तरस्यां त्रजन् । सद्यः प्राप सखेदमाह्यदिव व्यालोलसौधध्वजै-देवो रत्नपुरं पुरंदरगुरुः श्रीधर्मनाथः प्रभुः ॥ ११० ॥

इति महाकविश्रीहरिचन्द्रविरचिते धर्मशर्माभ्युदये महाकाच्ये सप्तदशः सर्गः

१. श्टहारवती धर्मनाथस्य राज्ञी.

अष्टादशः सर्गः ।

अथ श्रुतारोषसुखप्रवृत्तिना मुदं महासेननृपेण विअता । प्रवर्तितानेकमहोत्सवं पुरं समं कलत्रेण विवेश स प्रभुः ॥ १ ॥ स चन्द्रमाश्चन्द्रकयेव कान्तया तयान्वितोऽत्यन्तमनोरमाकृतिः । क्रमुद्धतीनामिव पौरयोषितां चकार हक्केरवकाननोत्सवम् ॥ २ ॥ अलंकृतं मङ्गलसंविधानकैः प्रविश्य हर्म्यं हरिविष्टरस्थितौ । तदान्वभूतामनुभाविनाविमौ महत्तरारोपितमक्षतक्रमम् ॥ ३ ॥ यदल्पप्ण्येर्भनुजेर्दुरासदं सदैव यचाननुभूतपूर्वकम् । वध्वरालोकनलोलनेत्रयोर्वभ्व पित्रोः सममेव तत्सुखम् ॥ ४ ॥ स नन्दनालोकनजातसंमदं सुरागलीलालसनिर्जराङ्गनम् । अमन्यत स्वर्गपुरोपमं नृपः प्रसक्तसंगीतकहारि तद्दिनम् ॥ ५ ॥ अथैष शृङ्गारवतीमिवापरां सकौतुकेनैव करेण मेदिनीम् । तमादराद्वाहयितुं नरेश्वरः स्थितं सदस्यात्मजमित्यभाषत ॥ ६ ॥ नियम्य यद्राज्यतृणेऽपि पालितं तवोदयात्मागौहनैकसत्त्ववत् । विवन्धनं तद्विषयेषु निःस्पृहं मनो वनायैव ममाद्य धावति ॥ ७ ॥ यतापटङ्केः शैतकोटिनिष्ठुरैः किरीटरलोपलपहिकानजे । स्फुरन्निजाज्ञाक्षरमालिकामयी मया प्रशस्तिनिहिता महीभुजाम् ॥ ८ ॥ यशो जगन्मण्डलमण्डनीकृतं कृताः कृतार्थाः कृतिनोऽपि संपदा । त्वया च जाता धुरि पुत्रिणां वयं किमस्त्यपर्याप्तमतोऽत्र जन्मनि ॥९॥ ततोऽवशिष्टं पुरुषार्थमर्थतश्चतुर्थमेवार्थयतीह मे मनः। अथान्यदप्यस्ति विधेयमादरात्त्वमेव तत्साधु विचारयोचितम् ॥ १०॥ उपेत्य वात्येव जरातिजर्जरं करोति यावन्न वपुः कुटीरकम् । निकेतनं तावदुपैतुमक्षयं द्वतं यतिष्ये जिननाथवर्त्मना ॥ ११ ॥

१. आटविकजीववत्. २. वज्रवत्कठोरैः.

अपत्यमिच्छन्ति तदेव साधवो न येन जातेन पतन्ति पूर्वजाः । इति त्वयापत्यगुणेषिणा पतन्नपेक्षणीयो न भवामि संस्तौ ॥ १२ ॥ ततोऽनुमन्यख नयज्ञ साघये समीहितं त्वद्भुजदण्डशायिनि । चिरं घरित्रीवलये फणावतामपेतभारः सुखमेघतां पतिः ॥ १३ ॥ तवापि शिक्षा भुवनत्रयीगुरोर्विभाति भानोरिव दीपदीघितिः । इति प्रपद्यापि यदुच्यते मया ममत्वमोहः खल्ल तत्र कारणम् ॥ १४॥ भृशं गुणानर्जय सद्भुणो जनैः क्रियासु कोदण्ड इव प्रशस्यते । गुणच्युतो वाण इवातिभीषणः प्रयाति वैलक्ष्यमिह क्षणादिष ॥ १५॥ उपात्ततन्त्रोऽप्यखिलाङ्गरक्षणे न मन्निसांनिध्यमपेतुमर्हसि । श्रिया पिशाच्येव नृपत्वचत्वरे परिस्खलन्कइछलितो न भूपतिः॥१६॥ न वद्धकोषं स तथा यथाम्बुजं विकोषमाकामति षट्पदोच्चयः। पराभिभृतिप्रतिवन्धनक्षमं नृपो विदध्यादिति कोपसंग्रहम् ॥ १७॥ अनुज्झितसेहभरं विभूतये विधेहि सिद्धार्थसमूहमाश्रितम्। स पीडितः स्नेहमपास्य तत्क्षणात्यैलीभवन्केन निवार्यते पुनः ॥ १८॥ स मन्दरागोपहतः पयोनिधिर्भुमोच लक्ष्मीं सगजामपि क्षणात् । इतीव जानन्निजसंनिधौ जनान्न मन्दरागाननिशं विधास्यसि ॥ १९ ॥ गतत्रपो यस्रपुणीव सन्मणिं नियोजयेचोग्यमयोग्यकर्मणि । विवेकवन्ध्यः स महीपतिः कथं भवेदनोचित्यविदाश्रयः सताम् ॥२०॥ अचिन्त्यचिन्तामणिमर्थसंपदां यशस्तरोः स्थानकमेकमक्षतम् । अशेषमूमृत्परिवारमातरं कृतज्ञतां तामनिशं त्वमाश्रय ॥ २१ ॥ स्थितेऽपि कोषे नृपतिः पराश्रयी प्रपद्यते रुाघवमेव केवरुम् ।

१. स्नेहः प्रेमा; (पक्षे) तैलम्. २. आश्रितं जनं सिद्धार्थसमृहं कृतकृत्यं विघेहि; (पक्षे)सिद्धार्थो गौरसपंपः. ३. दुर्जनीभवन् ;(पक्षे)पिण्याकतां गच्छन्. ४. मन्दरागो सन्दरप्रवेतः अन्यत्र मन्दरागानमन्दस्नेहान्.

अरोषविश्वंभरिकुक्षिरच्युतो विंहं भजिन्कं न वभूव वामनः ॥ २२ ॥ अनाहतोपक्रमकर्णधारकाः श्रयन्ति ये नीतिमिमां तरीमिव । विरोधिद्वीतविद्भितां विपन्नदीं न दीनाः परिलङ्घयन्ति ते ॥ २३ ॥ महोभिरन्यानिह कूपदेशवज्जडाशयाञ्शोषय भीषणैः ऋमात् । यथा न लक्ष्म्या घटवोढयेव ते कृपाणधारासलिलं विमुच्यते ॥ २४ ॥ अपेक्ष्य कालं कमपि प्रकर्षतः स्फुरन्त्यमी धामधना अपि द्वतम् । हिमेन तेनापि तिरस्कृतिं कृतामहो सहस्ये सहते न किं रविः ॥२५॥ विशुद्धपार्ष्णिः प्रकृतीरकोपयञ्जयाय यायाद्रिमण्डलं नृपः । वहिर्व्यवस्थामिति विभ्रदान्तराञ्जयी कथं स्यादनिरुध्य विद्विषः॥२६॥ ततो जयेच्छुविंजिगीषुरान्तरान्यतेत जेतुं प्रथमं विरोधिनः । कथं प्रदीप्तानवधीर्य विह्ना गृहानिहान्यत्र कृती व्यवस्यति ॥ २७ ॥ यथावदारम्भविदो महीपतेर्गुणाय षाङ्गण्यमपि प्रजायते । असंशयं स्यादविमृश्यकारिणो मणिं जिघृक्षोरिव तक्षकात्क्षयः ॥ २८॥ विधेयमार्गेषु पदे पदे स्खलन्नराधिनाथो मदमोहिताशयः। न शारदेन्दुद्युतिकुन्दसोदरं यशोंशुकं सत्तमवैति सर्वतः ॥ २९॥ हिनस्ति धर्म हृदयाभिनन्दिनीं तदर्पितां यो विलसन्नपि श्रियम् । स दुर्जनानामकृतज्ञचेतसां धुरि प्रतिष्ठां रुभतामचेतनः ॥ ३० ॥ सुखं फलं राज्यपदस्य जन्यते तदत्र कामेन स चार्थसाघनः । विमुच्य तौ चेदिह धर्ममीहसे वृथैव राज्यं वनमेव सेव्यताम् ॥ ३१॥ इहार्थकामाभिनिवेशलालसः खधर्मममीणि भिनत्ति यो नृपः। फलाभिलाषेण समीहते तरुं समूलमुन्मूलयितुं स दुर्मतिः ॥ ३२ ॥ इहेहते यो नैतवर्गसंपदं तथौपवर्गप्रतिपत्तिमायतौ । अपास्तवाघं स निषेवते कमात्रिवँगीमेव प्रथमं विचक्षणः ॥ ३३ ॥

१. नतवर्गः सेवकादिसमूहः; (पक्षे) न-तवर्गसंपदम् इति च्छेदः. २. अपवर्गो मोक्षः; (पक्षे) पवर्गः. ३. त्रिवर्गो धर्मार्यकामाः; (पक्षे) कु-चु-दु इति वर्गत्रयम्.

नृपो गुरूणां विनयं प्रकाशयन्भवेदिहामुत्र च मङ्गलास्पदम् । स चाविनीतस्त तैन्नपादिव ज्वलन्नरोपं दहति खमाश्रयम् ॥ ३४ ॥ धनं ददानोऽपि न तेन तोषकृत्तथा यथा साम समीरयन्नपः । तद्र्थसिद्धावपरेरुपायकैर्न सामसाम्राज्यतुलाधरुह्यते ॥ ३५ ॥ त्वमत्र पात्राय समीहितं ददत्यसिद्धिपात्रं परमं भविष्यसि । अभिन्नतृष्णे जलघो कमर्थिनो न वद्धपीताद्यपवादमाद्धः ॥ ३६ ॥ नितान्तयोरं यदि न प्रसर्पते कृतं कद्यद्विणेन पातकम् । अदृष्टलोकव्यवहारमन्वहं विपच्यते किं वसुधातलोप्मणा ॥ ३७ ॥ सुमन्नवीजोपचयः कुतोऽप्यसौ परप्रयोगादिह भेदमीयिवान् । सुरक्षणीयो निपुणैः फलार्थिभिर्यतः स भिन्नो न पुनः परोहति ॥३८॥: पथि प्रवृत्तं विषमे महीभृतां नितान्तमस्थाननिवेशिनो अमात् । स्वमन्धमाख्याति निपातयत्यपि पसह्य दण्डः खळु दण्डधारकम् ॥३९॥ घिनोति मित्राणि न पाति न पजा विभार्ते भूत्यानपि नार्थसंपदा ! न यः स्ततुल्यान्विद्धाति वान्धवान्स राजशब्दप्रतिपत्तिभाक्षथम् ॥४०॥ विचारयैतद्यदि केऽपि वान्यवा महाकविभ्योऽपि परे महीभुजः ॥ यदीयसूक्तामृतसीकरैरसौ गतोऽपि पञ्चलमिहाशु जीवति ॥ ४१ ॥ इहोपसुक्ता कतमैर्न मेदिनी परं न केनापि जगाम सा समम्। फलं तु तस्याः सकलादिपार्थिवस्फुरद्रुणयामजयोर्जितं यशः ॥ ४२ ॥ किसुच्यतेऽन्यद्गुणरत्मष्णेर्विभूषयात्मानमनन्यसंनिभैः । सभावलोला अपि यैर्विलोमिताः श्रियो न मुञ्जन्ति कदाचिद्नितकम् ४३-इति प्रमोदादनुशास्य मूपतिस्तदैव दैवज्ञनिवेदितेऽहनि । वलाद्निच्छन्तमपि न्यवीविशत्स धर्ममुचैर्भिपेकपट्टके ॥ ४४ ॥

<sup>9.</sup> अग्निरिव. २. दाशरियना वदः अगस्त्रमुनिना पीत इत्याद्यपवादमलब्य-मनोरथा अर्थिनः समुद्रस्योद्घोपयन्तीति भावः. ३. महाकविभ्योऽधिकः कोऽपि महीपतीनां वान्यवो नास्तीति भावः.

अथेष मूर्च्छत्सु मृदङ्गझहरीखनेषु रङ्गत्यपि मङ्गलध्वनौ । चकार चामीकरकुम्भवारिभिर्महाभिषेकं खयमस्य भूपतिः ॥ ४५ ॥ सभूषणे तत्परिधाप्य वाससी निवेशितस्यास्य मृगाधिपासने । स्वयं द्धत्काञ्चनदण्डमञ्जसा पुरः प्रतीहारनियोगमाद्धे ॥ ४६ ॥ प्रसीद दृष्ट्या खयमेष नैषघो नमत्यवन्तीपतिरेष सेवते । इदं पुरः प्राभृतमङ्गभूपतेरयं स कीरो विनयेन भाषते ॥ ४७ ॥ सितातपत्रं द्वविडो विभर्त्यसौ सचामरौ केरलकुन्तलाविमौ । इति प्रियेरप्यपदानुवर्तिनः पितुर्वचोभिः शुचमेव सोऽवहत् ॥ ४८ ॥ र्पेभाकरे गच्छति वृद्धिमेकतः कैलानिधौ राज्ञि विवृत्तिमन्यतः । रराज राज्यं रजनीविरामवत्तदा न नैंक्षत्रविशेषशोभितम् ॥ ४९ ॥ पुरा त्रिलोक्यामपि मन्दरे सुरैः कृतेऽभिषेके किमिदं पुनःपुनः । इति स्फुरद्दन्तरुचेव निर्मलं नभोऽद्वहासं पटहस्वनैर्व्यघात् ॥ ५० ॥ कृताभिषेको न परं स गामिमां प्रसूनगन्धोदकरत्वदृष्टिभिः। दुदोह कामान्दिवमप्यसंशयं किमस्त्यसाध्यं सुकृतात्मनामपि ॥ ५१ ॥ स पञ्जरेभ्यः कलकेलिपक्षिणो विपक्षवन्दीश्च विमोचयत्रृपः। मनोरथादप्यधिकं ददत्तदा प्रवर्तयामास न कस्य संमदम् ॥ ५२ ॥ जनेषु गायत्यु जगौ प्रतिस्तनैर्ननर्त नृत्यत्स्विप लोलकेतुभिः। अवाप्य संहर्षमिवोत्सवे प्रमोर्भुदा न किं किं विदधे तदा पुरम्॥५३॥ इति व्यतिक्रम्य दिनानि कानिचिन्महोत्सवेऽसिख्चरठीभवत्यपि । स पुत्रमाप्टच्छ्य तपश्चिकीर्षया ययौ महासेनमहीपतिर्वनम् ॥ ५४ ॥ अथ श्रथीमूतविमोहवन्धनोऽप्यसौ वियोगात्पतुरन्वतप्यत । अवेत्य संसारगतिं ततः खयं प्रवुद्धमार्गः समचिन्तयस्रजाः ॥ ५५ ॥

१. कीरदेशमहीपतिः. २. धर्मनाये सूर्ये च. ३. महासेनमहीपतौ चन्द्रे च. ४. राज्यपद्मे क्षत्रविशेषेने शोभितमिलार्थः.

प्रजाः प्रशस्याः खळु ताः सारन्त्यमुं जिनेश्वरं याः प्रविधृतकल्मपम् । स्तुमः कथं तत्सकृतानि चिन्तनं चकार यासां स्वयमेव स प्रमुः ॥५६॥ कचिन्न चक्रे कैरवालकर्षणं न चापरागं विद्धे कमप्यसौ । स कोमलेनैव कैरेण लालयन्वशीचकारैकवधूमिव क्षितिम् ॥ ५७ ॥ गुणार्णवं नम्रनरामरोरगस्फुरत्किरीटोचयचुम्वितकमम् । पतिं समासाद्य मही मेंहीयसी वभूव लोकद्वितयाद्पि ध्रवम् ॥ ५८ ॥ न चापमृत्युर्न च रोगसंचयो वभूव दुर्भिक्षभयं न च कचित्। महोदये शासति तत्र मेदिनीं ननन्दुरानन्दजुपश्चिरं प्रजाः ॥ ५९ ॥ ववी समीरः मुखहेतुरङ्गिनां हिमादिवोण्णाद्पि नाभवद्भयम् । प्रभोः प्रभावात्सकलेऽपि भ्तले स कामवर्षी जलदोऽप्यजायत ॥ ६०॥ ध्र्वं भुजस्तम्भनियन्त्रिता गुणैरनेन गाढं करिणीक्वताचला । कुतोऽन्यथा भूभृदुपायनच्छलात्समाययुः काममदोद्धता गजाः ॥ ६१ ॥ अजसमासी दूनसंपदागमो स वारिसंपत्तिरहश्यत कचित्। महोजिस त्रातिर सर्वतः सतां सदा परामृतिरभृदिहाद्भुतम् ॥ ६२ ॥ न नीरंसत्त्वं सिलेलाशयाहते द्धावधः पङ्कजमेव सद्गुणान् । अमूदघर्मद्विपि तत्र राजनि त्रिलोचने येंधंजिनानुरागिता ॥ ६३ ॥ प्रसद्य रक्षत्यपि नीतिमक्षतामभूर्दैनीतिः सुखभाजनं जनः । मयापहारिण्यपि तत्र सर्वतः को नाम नासीर्देभयान्वितः क्षितौ ॥६४॥

१. करवालः खङ्गः; (पक्षे) करें। हस्ती वालाः केशाः. २. चापे धनुपि राग-म्; (पक्षे) अपरागं विरक्तम्. ३. हस्तेन वालना च. ४. पूज्याः ५. भूमिः. ६. अधिकसंपत्प्राप्तिः,(पक्षे) मेघसंपदागमः. ७. जलसंपत्तिः; (पक्षे) अरिसंपतिः शत्रुवाहुल्यम्. ८. परिभवः; (पक्षे) उत्कृष्टमेश्वर्यम्. ९. नीरस्य सत्त्वं विद्यमानताः (पक्षे) नीरसस्य भावः. १०. जिनेऽनुरागाभावः; (पक्षे) अजिनं गजादि चर्मः ११. नीतिरहितः; (पक्षे) स्वचक्रपरचकादि-ईतिरहितः. १२. प्रकृष्टभयेन; प्रभया कानस्या च.

त्रिसंध्यमागत्य पुरंदराज्ञ्या स्रुराङ्गना दिशंतमूरिविश्रमाः ।
वितन्वते सा सारराजशासनं सुखाय संगीतकमस्य वेश्मिन ॥ ६५ ॥
वकाञ्जेन जयश्रियं विकसता कोडीकृतां दर्शयन्हस्तोदस्तजयध्वजेन विद्धस्यक्तामथैनां पुनः ।
एकः प्राप सुषेणसैन्यपितना संप्रेषितः संसदं
तस्यानेकनृपप्रवर्तितसामिद्धत्तान्तिवद्वार्तिकः ॥ ६६ ॥
प्रणतशिरसा तेनानुज्ञामवाप्य जगत्पतेः
कथितुस्पकान्ते मूलादिहाजिपराक्रमे ।
श्रवणमयतामन्यान्यापुस्तदेकरसोदयादपरविषयव्यावृत्तानीन्द्रियाणि सभासदाम् ॥ ६७ ॥
इति महाकविश्रीहरिचन्द्रविरिचते धर्मशर्माभ्युदये महाकाव्येऽष्टादशः सर्गः ।

एकोनविंशः सर्गः।

अंहिवक्रममामूलमथ दूतः पुरः प्रमोः । आह वैक्रममामूलमिति विद्वेषिभूभुजाम् ॥ १ ॥ कार्यशेषमशेषज्ञोऽशेषयित्वा स निर्ययौ । यावत्संबन्धिनो देशात्सुषेणः सह सेनया ॥ २ ॥ तावदङ्गादयः क्षोणीभुजो दाराधियातया । वामयास्यानुजम्मुस्ते भुजोदारा धिया तया ॥ ३ ॥ ( युग्मम् ) अथ तैः शेषितो दूतः पृथ्वीनाथैर्युयुत्सुभिः ।

<sup>9.</sup> युद्धवार्ताभिज्ञः वार्तिको वार्ताहरो दूतः. २. अस्मिन्सर्गे आदर्शपुस्तके यमकादिपु संक्षिप्तं टिप्पणं कचिद्वर्तते प्रायस्तदेवात्र गृहीतम्. ३. वकं विपमम्, अत एव अमामूलमलक्ष्मीकारणम्. ४. दारसंवन्धी य आधिस्तेन यातया प्राप्तया थियाः ५. वामया वक्तयेति धियेलस्य विशेषणम्.

साक्षाद्भव इवागत्य तमवोचचमूपतिम् ॥ १ ॥ त्वं क्षमो भुवनस्थापि तेने नेनै प्रभाखतः । तैवानूना चमूचके तेनेऽनेन प्रभा खतः ॥ ५ ॥ तवानूरोरिवाकारो प्रभुभिर्क्तने वाधिका । अग्रेसरी पुनः किं न वारिराशो निमज्जतः ॥ ६ ॥ चतुरङ्गां चमूं त्यक्ता चतुरं गां गतः कथम् । र्पंभयाधिकरक्षां स प्रभयाधिगतोऽवति ॥ ७ ॥ कार्मणेनेव तेनोढा सा शृङ्गारवतीति यः । साशङ्कस्तु कृतः पत्या राजवर्गः प्रणक्यता ॥ ८॥ नैवमायोधनं शक्त्यानवमायो धनं ददत् । सैमनागवलः कर्तुं स मैंनागवलत्त्वया ॥ ९ ॥ ( युग्मम् ) लक्ष्मीजिघृक्षया तुभ्यं राजकं नापराध्यति । किं तु रीत्येव वैदर्भ्या गौडीयायाभ्यस्यितम् ॥ १०॥ भीरसारसमाकारा रौकामा सरसा रैमा । सा गता हैंसेना तेन न तेनासहतींगसा ॥ ११ ॥ (प्रतिलोमानुलोमपादः)

चित्तानुरागनिरहात्. १६. तेन आगसापराधेन.

१. तेन इनेन खामिना. २. प्रभाखतस्तेनिक्तः. ३. तव चम्चके अनेन खतः अनूना प्रभा चके. ४. नवा अधिका चः ववयोरभेदातः (पक्षे) वाधिः का न. ५. समुदेः (पक्षे) वा-अरिराशौ शत्रुसमूहे. ६. प्रभया तेचसाः प्रकर्षण भयाधिगतः. योऽकारणं चम् खक्ता प्रपलायते स भयान्वितो भवलेव. ७. प्रलप्रसङ्घानम्. ८. न अवमः अयः ग्रुभावहो विधिर्यस्य. ९. तुल्यहित्तिसैन्यः. १०. मनाक् अवलत. ११. गौडदेशभवाय. यया वैदर्भा रीतिगोडीवल्लभाय कवये कुप्यति तथा तुभ्यं श्रद्धारवल्लाभ्यस्यितम्. १२. कामसर्वेखतुल्लाकृतिः. १३. राकावन्मा लक्नीर्यस्याः सा. १४. कामिनी. १५. स्मितमुखीः (पक्षे) अहसना असेरास्या.

त्वामिहायुङ्कः विर्श्वस्तभूतलोपकृतिक्षमः । न वापराधक्रन्नाथः केवलं सूतिहेतवे ॥ १२ ॥ अस्य मौनाधिकैः सेना अस्यमाना नेवाजितः । र्ञस्यमानाहतेरेता अस्यमानावितुं क्षमः ॥ १३ ॥ र्परलोकभयं विभ्रत्भेसुमक्तिं प्रपद्यसे । भवितासि ततो नूनं स्ववंशोद्धरणक्षमः ॥ १४ ॥ अरमभीतियुक्तस्ताः कष्टं स्कन्दोऽपि रक्षति । अरमभीतियुक्तस्ता दूरे पास्यति वाहिनीः ॥ १५ ॥ अवलां तां पुरस्कृत्य त्यक्तोऽसि सवलोऽमुना । निराश्रयस्ततो धीर राजवर्ग त्वमाश्रय ॥ १६ ॥ प्रार्थयैतांश्चतुर्वर्गं र्रंथवाजिप्रदानतः । रुप्स्यसे पञ्चतामुच्चेरथैवाजिपदानतः ॥ १७ ॥ परमस्नेहनिष्ठास्ते परदानकृतोद्यमाः । समुन्नतिं तवेच्छन्ति प्रधनेन महापदाम् ॥ १८ ॥ राजानस्ते जंगत्ल्याता वेंहुशोभनवाजिनः। वने कस्तत्कुधा नासीद्वें हुशोभनवाजिनः ॥ १९ ॥ सैंकुपाणां स्थितं चिश्रत्वेधामनिधनं तव । दाता वा रींजसंदोहो द्राँकान्तारसमाश्रयम् ॥ २०॥

<sup>9.</sup> विश्वस्तं समस्तं यद्भूतं तस्योपकाराय समर्थः; (पह्ने) विश्वस्त-भूत-लोपकृति-क्षमः श्रद्धाळुजनविनाशकः. विश्वासघातक इति यावत्. २ न-वा-अपराधकृत् ;(पह्ने)नवअपराधकृत्. ३ प्रमाणाधिकः. ४ क्षिप्यमाणा. ५ नवीनसङ्कामात्.
६ स्वज्ञाप्रमाणघाततः ७ असि-अमान अवितुं. ८ परलोको जन्मान्तरं शत्रुश्च.
९ सामिसेवां अर्हततां च. १० रय-वाजि-प्रदानतः. ११ अथवा-आजि-प्रजानतः. १२ बहुशोभनवाजिनः १३ बहुशोभ-नव-अजिनः. १४ सदयानाम्;
(पह्ने) सख्ज्ञाम्. १५ खधामनि खग्रहे धनं तव दाता दास्यति; (पह्ने) खघान्नाः
निधनम्. १६ राजसमूहः. १७ कान्ता-रसं-आश्रयम्; (पह्ने) कान्तार-समाध्यम्.

सहसा सह सीरेभैघीविताघाविता रणे । दुःसहेऽदुः सहेऽलं ये कस्य नाकस्य नार्जनम् ॥ २१ ॥ तेषां परमतोषेण संपदातिरसं गतः । स्वोन्नतिं पॅतितां विभ्रत्सेंद्महीनो भविप्यसि ॥ २२ ॥ (युग्मम्) र्वंहुशस्त्रासमाप्येषां वँहुशस्त्रासमाहतेः। को वा न रमते प्राप्ताङ्को वानरमते गिरौ ॥ २३ ॥ किम् दासतया स्थातुमीहसे कापि मूँभृति । असंख्यं कर्म तत्कुर्वेष्ठप्यसे कैम्वलोत्सवम् ॥ २४ ॥ वैहेघामरणेऽ<sup>च्</sup>ळेद्यद्वहुघा मरणेच्छया **।** पैरेंभीरहितं पश्येत्परभीरहितं परम् ॥ २५ ॥ वन्धाय वाहिनीशस्य तवैते मेदिनीभृतः। आयान्ति कटकेर्जुष्टाः सनागहरिखिङ्गिभिः ॥ २६॥ मुरलो मुँरलोपीव कुँन्तल कुँन्तलश्च कैः। मालवो भीलवोडीवैर्वार्यते वार्य ते रणे ॥ २७ ॥ उहामाहरदेनाद्यो (<sup>?</sup>) कलिङ्गेन वृषध्वजः । शिरोपितार्धचन्द्रेण कार्यस्त्वमगजाश्रितः ॥ २८ ॥ **अनेकपापरको वा रुभ सेनाशमं गतः ।** अनेकपापरक्तो वा लभसे नाशमङ्गतः ॥ २९ ॥

१. गजप्रधानः २. धाविताधौ आधिरहिते रणे इताः प्राप्ताः ३. संपत्त्याधिकः रागम्; (पत्ते) संपदाितः सेवकः, असंगत एकाकी. ४. खामित्वम्; (पत्ते) च्युताम्, ५. सत्-मही-इनः समीचीनभूपालः; (पत्ते) गृहरिहतः. ६. बहुशः-न्नासम्, ७. बहुशल्ल-आसमाहतेः. ८. लव्धोत्सङ्गः. ९. उदासत्या; (पत्ते) दासत्या. १०. राज्ञि, पर्वते च. ११. कं-यलोत्सवम्; (पत्ते) कम्त्रलोत्सवम्. १२. वहु-धाम-रणे. १३. अच्छद्युत्खच्छतेजाः. १४. पर-मी-रहितम्. १५. परमीः कातरः. १६. विष्णुरिव. १७. कुन्तलदेशनृषः. १८. कुन्तान् लातीित. १९. मा लङ्मी-स्तस्यालवस्तेनोद्वीवैः. २०. अनेकप-अपरक्तः.

हितहेतु वचस्तुभ्यमभ्यधामहमीदशम् । विरोधिन्यपि यत्साधुर्न विरुद्धोपदेशकः ॥ ३० ॥ अधिकं दरमेत्याहो अधिकंदरमुन्नतान् । . समासादयशाः शैलान्समासादय वा नृपान् ॥ ३१ ॥ इति राजगणे तस्मिन्नधिकोपकृतिक्षमे । गतिद्वयमुदाहृत्य प्रणिधिर्विरराम सः ॥ ३२ ॥ रैरोऽरीरोरुररुरत्काकुकं केकिकङ्किकः। चश्चचञ्चचिचोचे तततातीति तं ततः ॥ ३३ ॥(चतुरक्षरः) अन्तरत्यन्तनिर्गृदयदाभिप्रायभीषणा । वाग्भुजङ्गीव ते मृद्धी कस्य विश्वासकृद्धहिः ॥ ३४ ॥ दुर्जनः सत्सभां प्रष्टामीहते न खभावतः। किमुॡकस्तमोहन्त्रीं भाखतः सहते प्रभाम् ३५ (गूढचतुर्थपादः) सीमां सौभाग्यभाग्यानां शोभासंभावितसारः । अहो धाष्ट्री जगन्नाथः कार्मणीत्युच्यते खहैः ॥ ३६ ॥ प्रभाप्रभावभाग्येन भाग्येन स वधूकरम्। तेने तेनेऽपतन्माला तन्मालापं वृथा कृथाः ॥ ३७ ॥ गुणदोषानविज्ञाय भर्तुर्भक्ताधिका जनाः । स्तुतिमुचावचामुचेःकां न कां रचयन्त्यमी ॥ ३८ ॥ घर्मे बुद्धिं परित्यक्त्वापरत्रानेकपापदे । सदयः कुरुते कस्तां परत्रानेकपापदे ॥ ३९ ॥

१. समासात्-अयशाः. २. रायं धनं ददातीति रैरः; अरीन् इरयन्तीलरीराः सुभटाः, तेषां उदर्महान्. केकिना कद्वते इत्येवंशीलः केकिकद्वी कार्तिकेयः, तस्येव कः कामो यस्य स केकिकद्विकः. चयन्ती चयुर्दशा उचा महती चिद्विद्वर्थस्य. ततां प्रचुरां तां लक्ष्मीमतित गच्छित इत्येवंशीलस्ततताती. काकुलं ममंन्य्यकशब्दम्. ३. अधर्मे. ४. परेभ्यक्षायन्ते ते अनेकपा हित्तनस्तेपामापदे.

आसां जगन्मणेसावद्भानोरन्येर्महिलिभिः।
अनूरोरिप किं तेजः संभ्य परिभ्यते ॥ ४० ॥
मम चापलतां वीक्ष्य नवचापलतां दधत् ।
अयमाजिरसाद्गन्तुं किं यमाजिरिमच्छिति ॥ ४१ ॥
सौजन्यसेतुमुद्भिन्दन्यस्वया नैव वारितः।
तन्नः क्रोधार्णवौधेन ष्ठावनीयो नृपत्रजः॥ ४२ ॥
विपद्भिधास्यतेऽत्राहंकारिभिः कारिभिर्मम ।
एकािकनािप रुध्यन्ते हरिणा हरिणा न किम् ॥ ४३ ॥
जयश्रियमथोद्भोढुं त्वस्पतापािससिकाम् ।
वित्तमांजो ददद्तं सुषेणो विससर्ज सः॥ ४४ ॥
रागिताजिवरा कािप नेतेनातततामसा।
सामताततना तेने पिकारावजिता गिरा ॥ ४५ ॥
(अनुलोमप्रतिलोमार्घः)

तथाप्यनुनयेरेष शाम्यति सा न दुर्जनः । शौर्वस्तन्तपात्रीरेनीरघेरिय भूरिभिः ॥ ४६ ॥ युद्धानकाः सा तद्धीमाः सदानय नदन्ति नः । ववृंहिरे जयायोच्यः सदानयनदन्ति नः ॥ ४७ ॥ उद्धिन्नोद्दामरोमाञ्चकञ्चकेषु मुदस्तदा । अन्तरक्षेषु शूराणां संनाहा न वहिर्ममुः ॥ ४८ ॥ निजदोरदनोदीर्णश्रीरता वनताविभा । तरसारवंदं चेरुरिमा भूतहतो भृशम् ॥ ४९ ॥

१. का-आरिभिःः २. निजवाहुदन्ताभ्यामुदीणां या श्रीस्तस्यां रताः. ३. घना-नां समूहो घनता तद्वद्विभा येपाम्. ४. तरसा आरवछं शत्रुसैन्यम्. ५. भूतहृतः प्राणिवतिकाः.

## (प्रातिलोम्येनानन्तरश्लोकः)

संभृतो हैतभूभारिरुचेऽलं वरसारतः। भावितानघतारश्रीर्न दीनो दरदोऽजनि ॥ ५० ॥ शङ्केऽनुकूलपवनप्रेङ्कितैः स्यन्दनध्वजैः। निकणत्किङ्किणीकाणयों दुं जहुनिरे द्विषः ॥ ५१॥ नवप्रियेषु विभ्राणाः सङ्गरागमनायकाः । क योषितोऽभवन्नोत्काः संगरागमनाय काः ॥ ५२ ॥ सदृशावत्यनीकेऽत्र त्वत्यतापप्रदीपके । वधायैव निपेतुस्ते पतंगा इव शत्रवः ॥ ५३ ॥ र्गङ्गोरगगुरूत्राङ्गगौरगोगुरुरुत्रगुः । रीगागारिगरेरङ्गेरश्रेऽङ्गं गुरुगीरगात् ॥ ५४ ॥ (द्वचक्षरः) अङ्गमुत्तुङ्गमातङ्गमायान्तं प्रत्यपद्यत । वात्येव वारिदानीकं सा सुषेणस्य वाहिनी ॥ ५५ ॥ र्अंतस्तमानसे सेना सदाना सारवा रणे। अतस्तमानसेसेना सदानासारवारणे ॥ ५६ ॥ (समुद्रकः) कुम्भभूरिव निर्मयसपक्षानेकभूधरम् । उचुळुम्पांचकारोचैः स क्षणादङ्गवारिघिम् ॥ ५७ ॥ निस्लिंशदारितारातिहृदयाचलनिर्गता ।

१. भुवि भानतीति भूभास्ते च तेऽरयश्च, तेषां रुचिः सा हता येन, तत्संवी-धनम्. २. वरसारत उत्कृष्टवलात्. ३. भाविता अधिगता अन्धा तारा उज्वला श्रीयेन. ४. गङ्गा च उरगगुरुश्च उत्राङ्गं च तद्वद्गीरा या गौर्वाणी तया गुरुर्वृद्द-स्पतिः. उत्रा गावो वाणा मयूखा वा यस्य सः. ५. राग एवागारं येषां तेषां गरेविषश्चायैः. गुरुगीर्महानादः. ६. सत् शोभनं अनो वलं यस्याः सा सदानाः; अतस्तमानान् अक्षीणाद्दंकारान् स्यति तस्मिन्. सेना खामियुक्ताः सदानासारा वारणा यस्मिन्.

न करिस्कन्धदन्नासङ्दी दीनैरतीर्यत ॥ ५८ ॥ (निरीष्ट्यः) स्रोहपूर इव क्षीणे तत्रोद्देकं महीसुजः। अस्तं यियासवोऽन्येऽपि पदीपा इव भेजिरे ॥ ५९ ॥ हेमवर्माणि सोऽद्राक्षीद्भाविना माविनासिना । द्विडवलान्यत्सकेनेव निचितांनि चितामिना ॥ ६० ॥ तैद्धनोत्क्षिप्तदुर्वारतेरवारिमहोर्मयः । अरिक्ष्माघरवाहिन्यो रणक्षोणीं प्रपेदिरे ॥ ६१ ॥ समुत्साहं समुत्साहंकारमाकारमाद्धत् । ससारारं ससारारम्भवतो भवतो वलम् ॥ ६२ ॥ कोदण्डदण्डिम्भिक्तकाण्डच्छन्ने विहायसि । चण्डां गुश्रण्डभीत्येव संवत्रे करसंचयम् ॥ ६३ ॥ सारसेनारसे नागाः समरे समरेखया । न न दाननदाश्चेरुर्वाजिनो वाजिनोद्धताः ॥ ६४ ॥ उद्दण्डं यत्र यत्रासीत्पुण्डरीकं रणान्बुधौ । निपेतस्तव योधानां तत्र तत्र शिँलीमुखाः ॥ ६५ ॥ के न वाणैर्नर्वाणैस्ते सेनया सेनया हताः । मानवा मानवाधान्धाः सत्वराः सत्त्वराशयः ॥ ६६ ॥ वाणैर्वलमरातीनां सदापिहितसौरभैः। अपूरि सुरमुक्तेश्च लद्वलं कुसुमोत्करै: ॥ ६७ ॥ मूर्घानं दुधुवुस्तत्र कङ्कपत्रक्षता भटाः । प्रभोर्स्थासमाप्तौ वा प्राणानां रोद्धुमुक्रमम् ॥६८॥ (अतालव्यः)

१. त एव घनाः. २. वारि जलम् ; ( पृक्षे ) तरवारिः खङ्गः. ३. रसो रागः, शब्दो वा. ४. छत्रं, सिताम्भोजं च. ५. वाणाः, अमराश्च. ६. नवशब्दैः. ७. साच्छादितसूर्यकान्तिभिर्वाणः, प्रकटीकृतसीरभ्यैः कुष्ठमोत्करेश्च.

त्रुट्यद्विट्कण्ठपीठास्थिटात्कारभरभैरवे । पेतुर्भयान्वितास्तत्र पत्रिणो न पतत्रिणः ॥ ६९ ॥ 🧸 शरघाताद्गुजैदींनरसितैहैत्पलायितम् । रक्ताब्धौ तत्करैदिछन्नेरसितैर्हैत्पलायितम् ॥ ७० ॥ वेतालास्ते तृषोत्तालाः पश्यन्तः शरलाघवम् । पाणिपात्रस्थमप्यत्र कीलालं न पपुर्युघि ॥ ७१ ॥ त्वद्वहोवंषमारातिमारातिस्फुटविकमैः। अखगं व्योम कुर्वाणै: कुर्वाणैसास्तरे तदा ॥ ७२ ॥ संसारसारलक्ष्म्येव वैदर्भ्या खीकृतस्य ते । ईर्घ्यया वर्धितोत्साहा तत्र शत्रुपरम्परा ॥ ७३ ॥ र्पराजिताशु भवतः सेनया यंतमानया । पराजिता ग्रुभवतः सेर्नया येतमानया ॥ ७४ ॥ (युग्मम्) ततो भन्ने बलेऽन्यस्मिन्पुलकस्फारसैनिकः। एकहेलं सहोत्तस्थे मालवेन्द्रेण कुन्तलः ॥ ७५ ॥ सुवेणस्तद्बलन्यूहं सैन्त्राहवपुषं ततः । हर्षेण वीक्ष्य सौवर्णसंनाहवपुषं ततः ॥ ७६ ॥ चतुरङ्गवले तत्र परिसर्पति शात्रवे । सेन्यमाश्वासयामास व्याकुरुं खं चमूपतिः ॥ ७७ ॥ स वाजिसिन्धुरयामान्संश्रमादभिधावितः । जवाद्सिं स्फुरद्धामा विश्वनादमधात्ततः ॥७८॥ (गोम्त्रिकः)

१. भया प्रभयाः (पक्षे) भयेन. २. युद्धात्मलायिता गजा इल्पर्धः. ३. उत्प-लन्दाचरितम्. ४. विपमा ये अरातयस्तेषां मारो मारणम्. ५. कुः पृथ्वी. ६. परेरजिता आग्र. ७. यत्नं कुर्वाणया. ८. खामिसमेतया. ९. विस्तृताहंकारया. १०. सन्न-आह्व-पुषं.

सगजः सरथः साधः सपदातिः समन्ततः । कामन्त्रभिमुखं कोघात्तीन्रतेजाः शितायुघः ॥ ७९ ॥ (युगमम् ) सँमारेमे समारेमे समारे मे रणे रिपः। स दानेन सदानेन सदानेन व्यपोहितुम् ॥ ८० ॥ अम्मोधिरिव कल्पान्ते खङ्गकल्लोलभीषणः । स्विलतो न स भूपालैस्तत्र वेलाचलैरिव ॥ ८१ ॥ केंद्भः किं कोककेकाकी किं काकः केकिकोऽककम् । कोकः कुकैककः कैकः कः केकाकाकुकाङ्ककम् ८२ (एकाक्षरः) **अनेक**घातुरङ्गाट्यान्कुर्ज्ञराजिदुरासदान् । रिपुशैलानसिर्भिन्दक्षिष्णोर्वज्रमिवावभौ ॥ ८३ ॥ जघान करवालीयघातेनारेर्वलं वली । न नाप्ता ते निरालम्या करे तेनावनिर्वरः ॥ ८४ ॥ (अर्धभ्रमः) तेन सङ्घामधीरेण तव नाथ पदातिना । एकहेलमनेकेभ्यः शत्रुभ्यो निशितासिना ॥ ८५ ॥ भेर याममयारम्भरञ्जिता ददताजिरम् । याता क्षमा माक्षता या मदमाररमादम ॥ ८६ ॥ (युग्मम्) ( सर्वतोभद्रम् )

१. स-मार-इमे, सम-आरेभे, आरेभः शब्दः समारेभे समारच्धः. दानेन खण्डनेन सदानेन सद्दुछेन. व्यपोहितुमुपकान्तुम्. २. कङ्को वकः कोककेकाकी चक्रवाकहंसगामी. काको ध्वाङ्कः. केकिकः मयूरवत्क आत्मा खरूपं यस्य सः. कुकैककः खग्रिथ्वीजलेष्यद्वितीयः गुरुलात्. कुटिलं जगाम. केकाकाकुको मयूरः स चिहं यस स केकाकाकुकाङ्कः, तस्येव कं शरीरं यस्य तम्. ३. अनेकधानु-रंगः ( पक्षे ) अनेक-वातु-रङ्गः ४. कुङ्कर-आजिः ( पक्षे ) कुङ्म-राजि. ५. भर-मत्यर्थम्, अयारम्भरिकता गुभावहविधिप्रार-भरिकता सतीः मा लक्ष्मीत्तस्या अक्षता निस्ता. आर्रमादम अरिसमृहलक्ष्मीदमन, याता लक्षा.

धाम्ना धाराजलेनेव दृष्टमातङ्गसंगमाम् । अभ्युक्ष्याभ्युक्ष्य जग्राह तत्कृपाणो रिपुश्रियम् ॥ ८७ ॥ देवेन्दो विवदद्वादिवाददावदवाम्बद् । दिवं ददहुदावेदं दुइवृन्दं विदेववत् ॥ ८८ ॥ (ब्राक्षरः)-पीत्वारिशोणितं सद्यः क्षीरगौरं यशो वमन् । इन्द्रजालं तदीयासिः काममाविश्वकार सः ॥ ८९ स प्रसादेन देवस्य रसादेकपदे वलम् । संपदेऽजैयदेव द्विट्कम्पदेन सदेवनम् ॥ ९० ॥ (भुराजवन्धः) तेन मालवचोलाङ्गकुन्तलव्याकुले रणे। भानुनेव तमःकीणें किं किं नो तेजसा कृतम् ॥ ९१ ॥ कीननाः कानने नुना नाकेऽनीकाङ्ककानिनः । के के नानीकिनीनेन नाकीनैकाकिना ननु ॥ ९२ ॥ (खक्षरः) सागरे अवि कान्तारे संगरे वा गरीयसि । त्वद्भक्तिः कस्य नो दत्ते कामधेनुरिवेहितम् ॥ ९३ ॥ देवनाथमनादृत्य भावनास्तम्भनादृते । त्वयीनासीत्स नास्तद्विड्जयी नाथमनास्ततः ॥९४॥(मुरजवन्धः) खङ्गत्रासावशिष्टेऽथ प्रणष्टे विद्विपां वले । सुषेणः शोधयामास रणभूमिं महावलः ॥ ९५ ॥

गजवाजिजवाजिजयानुगतः स रसात्तरसात्तयशोविभवः । क्रमवन्तमवन्तमिलां श्रयितुं खयमेर्त्ययमेत्य भवन्तमितः ॥ ९६ ॥

शत्रुसमूहम्
 तिवरीतभाग्ययुक्तम्
 जितवानेवः
 सकीडनं यथा
 भवतिः
 अस्फुटोऽस्य वन्घस्य विन्यासः
 कृत्सितमुखाः
 अनीकाः
 सङ्कामोत्सक्षे कनन्ति एवंशीलाः
 वेनापतिनाः
 हे देवेशः
 एकाकिनाः

चन्द्रांशुचन्द्नरसाद्िशः शीतमङ्गं पीयूषपूरमसक्रद्वमतीव दृष्टिः । कायं पुनर्वसति वैरिमहीशवंश-संष्ठोषणो भुवनभूषण ते प्रतापः ॥ ९७ ॥ चकेऽरिसंततिमिहाजिषु नष्टपद्मा-तिख्यातिमेकचिकताकृतिधारिणीं यः । तिग्मासिरिष्टमतवस्स तवावति क्ष्मां किं तत्परं घरणिमित्र कृतिन्त्रवीमि ॥ ९८ ॥ कः शर्मदं वृजिनभीतिहरं जितात्मा ह्षीय न सारति तेऽभिनवं चरित्रम्। संपद्धणातिशयपस्त्य रुचं तवैति कः कान्तिमानतिसुधाद्रवरोचमानाम् ॥ ९९ ॥ (इति श्लोकद्वयनिवीर्तितपोडशदलकमलचित्रे कविकाव्यनामाङ्कः।

(इति क्षोकद्वयनिवाततपाडशदलकमलाचत्र कविकाव्यनामाङ्कः । यथा—कर्णिकाक्षरेण सह प्रथमदलायदलायेषु 'हरिचन्द्रकृतवर्मजिनप-तिचरितमिति' इति ।)

हतमोहतमोगतेस्तव क्षेणदेनेक्षणदेशशोभितः। समया समयात्वयं ततः कमला त्वां कमलाममेक्षत ॥ १००॥ आतङ्कार्तिहरस्तपद्यमणिसङ्क्रिप्रभाजिद्वसु-द्रष्टव्यं हृदि चिह्नस्तमसमं शौचं च पीनोन्नते। देहेऽघत हितं त्वमन्दमहृदि क्षुद्रेऽप्यतो दर्शने वल्गुर्मद्रमहस्य रम्यमपरं क्षीणव्यपायं पदम्॥ १०१॥ दम्भलोमम्रमा आदिरुद्धा गुणैर्द्रपुमप्यक्षमादेव वक्रं तव। वर्जियत्वा ययुः सुश्चत त्वां तथा ते भजनते यथा नेश भक्तानिष ॥१०२॥

१. उत्सवदेन. २.समीपे. ३. की सुममणिम्. ४. मनोज्ञीत्सवस्य. ...

(अत्र श्लोकद्वयविनिर्मिते चक्रचित्रे प्रथमतृतीयषष्ठाष्ट्रमाक्षररेखाअमेण कविनामाङ्कश्लोकः । यथा—

'आईदेवसुतेनेदं काव्यं धर्मजिनोदयम् । रचितं हरिचन्द्रेण परमं रसमन्दिरम् ॥') स्फुटमिति कथयित्वा सत्कृतिं प्राप्य दूते गतवति निजगेहं तत्सुषेणः ससैन्यः । अहितविजयल्रव्धं वित्तमानीय भक्त्या-नतिचिरमुपनिन्ये धर्मनाथाय तसौ ॥ १०३ ॥

लभ्या श्रीविनिहत्य संगरभुवि क्षुद्रद्विषोऽभ्युन्नता

धिक्तां धर्मपरिच्युतामरिमति स्वीकारमन्दरपृहः । तद्भर्माभरुचं दधद्वरमरिद्रव्यं सदायो ददे

देवोऽस्तालसमाधिभित्कृतिधियां ताम्यन्महस्ती मुदे ॥ १०४ ॥ (अत्र चक्रवन्धिचेत्रे तृतीयषष्ठाक्षररेखाअमेण काव्यकिवनामाङ्कः । यथा—श्रीधर्माभ्युदयः । हरिचन्द्रकाव्यम् ।) इति महाकिविश्रीहरिचन्द्रविरचिते धर्मशर्माभ्युदये महाकिवश्रीहरिचन्द्रविरचिते धर्मशर्माभ्युदये महाकिवश्रीहरिचन्द्रविरचिते धर्मशर्माभ्युदये महाकिवश्रीहरिचन्द्रविरचिते धर्मशर्माभ्युदये महाकिवश्रीहरिचन्द्रविरचिते धर्मशर्माभ्युदये महाकिवश्रीहरिचन्द्रविरचिते धर्मशर्माभ्युदये महाकिवश्रीहरिचन्द्रविरचिते धर्मशर्माभ्युदये सहाकिवश्रीहरिचन्द्रविरचिते धर्मशर्माभ्युदये सहाकिवश्रीहरिचन्द्रविरचित्रे ।

विंशः सर्गः।

इत्यव्दानां पञ्चलक्षाणि यावत्क्षीणक्षुद्रारातिरुद्यत्प्रभावः । देवः पारावारवेलावनान्तं प्राज्यं धर्मः पालयामास राज्यम् ॥ १ ॥ रात्रौ तुङ्गे स्फाटिके सौधशृङ्गे तामास्थानीमेकदा स प्रतेने । चन्द्रज्योत्ज्ञान्तिहितेऽस्मिन्प्रभावादाकाशस्था या सुधर्मेव रेजे ॥ २ ॥ जीर्णं कालाज्ञातरन्ध्रं नु पश्यन्देवस्तारादन्तुरं व्योमभागम् । ज्वालालीलां विश्रतीं कल्पवहेरह्मयोल्कां निप्पतन्तीं ददर्शं ॥ ३ ॥

१. खर्णाभदीप्तिम्.

ञाविष्कर्तुं स्फारमोहान्घकारच्छन्नं मुक्तेमीर्गमत्यन्तदुर्गम् । आदौ दिष्ट्या व्यञ्जिता या ज्वरुन्ती वर्तिर्दीपस्येव शोभामभाषींत् ॥ ४ ॥ व्यादायास्यं विस्फरतारतारादन्तश्रेणीभीष्ममत्तं जगन्ति । कालेनेका व्योम्नि विस्तार्यमाणा जिह्नेवारा श्रद्धया या चकासे ॥ ५ ॥ कान्तिः कालव्यालचूडामणेः किं पिङ्गा स्थाणोर्व्योममूर्तेर्जटा वा । ज्वाला किं वास्येव भालाक्षविहेर्दाहायेन्दोधीविता कामवन्धोः ॥ ६ ॥ भूयोऽनेन त्रेपुरं किं नु दाहं कर्तुं मुक्तस्तप्तनाराच एषः । इत्याशङ्काव्याकुलं लोकचेतो या सर्पन्ती व्योम्नि दूरादकार्षात् ॥ ७ ॥ कर्तुं कार्यं केवलं खस्य नासौ देवो विश्वस्यापि धाता तपस्याम्। इत्यानन्दात्तस्य नीराजनेव व्योम्ना रेजे या समारभ्यमाणा ॥ ८॥ तामालोक्याकाशदेशादुदञ्जज्योतिर्ज्यालादीपिताशां पतन्तीम् । इत्थं चित्ते प्राप्तनिर्वेदखेदो मील्चक्षुश्चिन्तयामास देवः ॥ ९ ॥ देवः कश्चिज्योतिषां मध्यवर्ती दुगें तिष्ठन्नित्यमेषोऽन्तरिक्षे । यातो दैवादीदशीं चेदवस्यां कः स्यालोके निर्च्यपायस्तदन्यः ॥ १०॥ आयुः कर्माह्यनभङ्गे प्रसर्पन्नापद्वीयीदीर्घदोर्दण्डचण्डः । प्राणायामाराममूलानि मिन्दन्कैरुत्सिक्तः सह्यते कालदन्ती ॥ ११ ॥ यत्संसक्तं प्राणिनां क्षीरनीरन्यायेनोच्चेरङ्गमप्यन्तरङ्गम् । आयुक्छेदैर्याति चेत्तत्वास्या का वाह्येपु स्रीतनूजादिकेपु ॥ १२ ॥ प्रत्यावृत्तिर्ने व्यतीतस्य नूनं सौख्यस्यास्ति म्रान्तिरागामिनोऽपि । तत्तत्कलोपस्थितस्यैव हेतोर्वधात्यास्थां संसतौ को विदग्धः ॥ १३ ॥ चातान्दोरुत्पद्मिनीपछवाम्भोविन्दुच्छायाभङ्गुरं जीवितव्यम् । त्तत्संसारासारसौख्याय कस्माजन्तुस्ताम्यत्यव्धिवीचीचळाय ॥ १४ ॥ सारङ्गाक्षीचञ्चलापाङ्गनेत्रश्रेणीलीलालोकसंकामितं नु । व्यालोलत्वं तत्क्षणादृष्टनष्टा घत्ते नृणां हन्त तारुण्यलक्ष्मीः ॥ १५ ॥

१. विहारिव घासकूटम्.

हालाहेलासोदरा मन्दरागप्रादुर्भता सत्यमेवात्र लक्ष्मीः। नो चेचेतोमोहहेतुः कथं सा लोके रागं मन्द्रमेवादधाति ॥ १६ ॥ विण्मूत्रादेघीम मध्यं वधूनां तन्निः प्यन्दद्वारमेवेन्द्रियाणि । श्रोणीविम्वं स्थूलमांसास्थिकूटं कामान्धानां प्रीतये धिक्तथापि ॥ १७॥ मेदोमज्जाशोणितैः पिच्छिलेऽन्तस्त्वकप्रच्छन्ने स्नायुनद्धास्थिसंधौ । साधुर्देहे कर्मचण्डालगेहे वधात्युचलूतिगन्धे रतिं कः ॥ १८॥ इन्द्रोपेन्द्रब्रह्मरुद्राहमिन्द्रा देवाः केचिचे नराः पन्नगा वा । तेऽप्यन्येऽपि पाणिनां क्ररकालव्यालाकान्तं रक्षितुं न क्षमन्ते ॥ १९ ॥ बालं वर्षीयांसमाद्यं दरिद्रं घीरं भीरुं सज्जनं दुर्जनं च । अश्वात्येकः कृष्णवर्त्मेव कक्षं सर्वत्रासी निर्विवेकः कृतान्तः ॥ २० ॥ स्वच्छामेवाच्छाच दृष्टिं रजोभिः श्रेयोरतं जायतामप्यरोपैः । दोषैर्येषां दस्युरूपैरुपात्तं संसारेऽस्मिन्हा हतास्ते हताशाः ॥ २१ ॥ वित्तं गेहादङ्गमुचैश्चितामेर्व्यावर्तन्ते वान्धवाश्च रमशानात् । एकं नानाजन्मवल्लीनिदानं कर्म द्वेघा याति जीवेन सार्धम् ॥ २२ ॥ छेतुं मूलात्कर्मपाशानशेषान्सद्यस्तीक्ष्णेस्तद्यतिष्ये तपोभिः । को वा कारागाररुद्धं प्रवुद्धः शुद्धात्मानं वीक्ष्य कुर्यादुपेक्षाम् ॥ २३॥ इत्थं यावत्पाप्य वैराग्यभावं देवश्चित्ते चिन्तयामास धर्मः । ऊचुः खर्गादित्युपेत्यानुकूरुं देवास्तावत्केऽपि स्रोकान्तिकास्ते ॥ २४ ॥ निःशेषापन्मूलमेदि त्वयेदं देवेदानीं चिन्तितं साधु साधु । एतेनैकः केवलं नायमात्मा संसाराव्धेरुद्धता जन्तवोऽपि ॥ २५ ॥ नप्टा दृष्टिनेष्टमिष्टं चरित्रं नष्टं ज्ञानं साध्रुधमीदि नष्टम् । सन्तः पश्यन्त्वत्र मिथ्यान्धकारे त्वत्तः सर्वं केवलज्ञानदीपात् ॥ २६ ॥ तैरानन्दादित्थमानन्द्यमानं खर्दन्तीन्द्रारूढजम्भारिमुख्याः । आसेदुस्तं दुन्दुभिध्वानवन्तस्तं चैत्वारो निर्जराणां निकायाः ॥ २७॥

१. भवनवासि-व्यन्तर-ज्योतिष्क-कल्पवासिनो जनागमप्रसिद्धाः.

दत्त्वा प्राज्यं नन्दनायाथ राज्यं देवोऽतुच्छपीतिराप्टच्छघ वन्धून् । दत्तस्कन्धं याप्ययानं सुरेन्द्रेरारुह्यागात्सालपूर्वं वनं सः ॥ २८ ॥ सिद्धान्नत्वा तत्र षष्ठोपवासी मौलौ मुलानीव कर्मद्धमाणाम् । मुष्टिग्राहैः पञ्चभिः कुन्तलानां वृन्दान्युचैरुचलान क्षणेन ॥ २९ ॥ केशांस्तस्याधत्त माणिक्यपात्रे क्षीराम्भोधिप्रापणायामरेन्द्रः । भत्री मूर्झादाय मुक्तान्कथंचित्को वा विद्वान्नाददीतादरेण ॥ ३०॥ पालेयांशौ पुप्यमैत्रीं प्रयाते माघे शुक्का या त्रयोदस्यनिन्द्या । धर्मस्तस्यामात्तदीक्षोऽपराहे जातः क्षोणीभृत्सहस्रेण सार्धम् ॥ ३१ ॥ तत्र त्यक्तालंकृतिर्भक्तवासा रूपं विभ्रज्ञातमात्रानुरूपम् । देवो भेजे प्रावृषेण्याम्बुवाहश्रेणीमुक्तस्वर्णशैलोपमानम् ॥ ३२ ॥ गीतं वाद्यं नृत्यमप्यात्मशक्तया कृत्वा चेतोहारि जम्भारिमुख्याः । 🧬 देवाः सर्वे प्राप्तपुण्यातिरेका नत्वार्हन्तं स्वानि धामानि जग्मुः ॥ ३३ ॥ स्कन्यावारे पाटलीपुत्रनाम्नि क्षोणीभर्तुर्धन्यसेनस्य गेहे । क्षीरान्नेनाचारवित्याणिपात्रे कृत्वा पञ्चाश्चर्यकृत्पारणं सः ॥ ३४ ॥ पुण्यारण्ये प्रांशुके कापि देशे नासाप्रान्तन्यस्तनिःस्पन्दनेत्रः । कार्योत्सर्गं विश्रदश्रान्तचित्तो लोके लेप्याकारशङ्कामकार्पात् ३५ (युग्मम्) अध्यासीनो ध्यानमुद्रामतन्द्रः स्वामी रेजे लम्बमानोरुवाहः । ये निर्भयाः श्वभ्रगर्भान्यकृपे व्यामोहान्धास्तानिवोद्धर्तुकामः ॥ ३६ ॥ मुक्ताहारः सॅर्वदोपत्यकान्तारव्यशीतिः स्तीकृतानन्तवासाः । देवो धुन्वर्न्विग्रहस्थानरातीन्कान्तारेऽपि प्राप सौराज्यलीलाम् ॥ ३७ ॥

<sup>9.</sup> शिविकाम्. २. चित्रलिखित इव तस्थाँ ३. खक्तभोजनः; (पक्षे) मुक्ताहारोऽस्यास्तीति. मौक्तिकहारवानिति यावत्. ४. सर्वदः, अपखेषु कानतामु च आरच्धप्रीतिः; (पक्षे) सर्वदा उपखकायाः पर्वतासन्तम्मेरन्ते आरच्धप्रीतिः ५. खीकृतानि अनन्तानि वासांति येन सः; (पक्षे) खीकृतमनन्तं वियदेव वासोयेन सः. दिगम्बर इति यावतः ६. युद्धस्थान् अत्रून्; (पक्षे) देहस्थान् कामकोधादीनः.

देवोऽक्षामक्षान्तिपाथोदपाथोधारासारैः सारसंपत्फलाय । सिञ्चलुचैः संयमारामचकं चके कोघोद्दामदावासिशान्तिम् ॥ ३८ ॥ भिन्दन्मानं मार्दवेनार्जवेन च्छिन्दन्मायां निःस्पृहत्वास्तलोभः । मूलादेवोच्छेतुकामः स चक्रे कर्मारीणामाश्रवद्वाररोधम् ॥ ३९ ॥ कुर्वन्गुर्वी वाङ्मनःकायगुप्तिं रक्षन्साक्षात्स्वं समित्यर्कभाभिः । बध्नन्नक्षाण्येष दीर्चेर्गुणौचेश्चित्रं मोक्षायैव वद्धोद्यमोऽसूत् ॥ ४० ॥ तस्यारण्ये ध्याननिष्कम्पमूर्तेर्वक्रस्येवामोदमाघातुकामाः । वद्धावासाश्चन्दनस्येव तस्थः स्वस्थाः स्वेरं स्कन्धवन्धे भुजंगाः॥ ४१॥ दृष्ट्वात्मानं पुदुरुलाङ्किन्नरूपं देवो देहे न खनुद्धि ववन्ध । तेनात्याक्षीत्तोयशीतातपार्तं श्रेयोनिष्ठः काष्ठवदूरमेनम् ॥ ४२ ॥ विघ्नं निघ्ननाक्षिपन्नेष दोषाञ्जज्ञे खामी भाजनं यत्क्षमायाः । सैषा काचिचातुरी तस्य भर्तुश्चित्तेऽसाकं चित्रमद्यापि दत्ते ॥ ४३ ॥ आसंसारं साहचर्यव्रतस्यं दुःस्थीकुर्वन्रागमागन्तुकेऽपि । योगे मैत्रीं पक्षपातं च मोक्षे विश्वचित्रं खं चरित्रं स ऊचे ॥ ४४ ॥ तस्याशेषं कर्षतो धीवरस्य स्फारीमूतं मानसान्मोहजालम् । तत्पाशान्तःपीड्यमानैकमीनो मन्ये त्रासान्त्रिययो मीनकेतुः ॥ ४५ ॥ कल्पान्तो बहु । दश्हीं दशास्मश्रेणीतेजः पुञ्जती त्रत्रते ऽस्मिन् । दृग्व्याघातत्रस्तचित्तेव चक्षुनीं चिक्षेप प्रत्यहं मोहरूक्मीः ॥ ४६ ॥ चके कार्य संयमस्तस्य देहे तन्वानोऽपि ज्योतिरत्यन्तरम्यम् । माणिक्यस्येवावनीमण्डनार्थं शाणोहेखः सम्यगारभ्यमाणः ॥ ४७ ॥ एकं पात्रं सोकुमार्थस्य तीने तेजःपुन्ने तापसे वर्तमानः । चण्डज्योतिर्मण्डलातिथ्यभाजो मेने लक्ष्मी क्षीणपीयूपर्दमेः ॥ १८॥

१. देहात. २. धिया श्रेष्ठस्य; (पक्षे) केवर्तस्य. ३. अन्तःकरणात्; (पक्षे) सरोविशेषात्. ४. द्वादशात्मा दिवाकरः.

भर्गादीनां भय्नगर्वातिरेकः कः श्रीधर्मे मीनकेतुर्वराकः । अध्यारुढभोढिरसो न कुर्याद्रतज्योतिःसाम्भमम्भोनिषेकः ॥ ४९ ॥ भ्रूचापेनाकर्णमाकृष्य मुक्ता स्वर्गस्त्रीभिस्तत्र दीर्घाः कटाक्षाः । हृत्सतोषाविर्भवद्वीरवाणे वाणाः कामस्येव वैफल्यमीयुः ॥ ५० ॥ भोगे रोगे काञ्चने वा तृणे वा मित्रे शत्रौ पत्तने वा वने वा । देवो दृष्टिं निर्विशेषां द्धानोऽप्येकः सीमासीद्विशेषज्ञतायाः ॥ ५१ ॥ तथ्यं पथ्यं चेदभाषिष्ट किंचित्सिद्धं शुद्धं चेदभुङ्कान्यदंत्तम् । मुक्ता नक्तं चेदयासीत्स पश्यन्सर्वं किंचित्तस्य शास्त्रानुरोधि ॥ ५२ ॥ तस्यावरयं वायुरेकेन्द्रियोऽपि प्रत्यासत्तौ प्राप न प्रातिकूल्यम् । तिक चित्रं तत्र पञ्चेन्द्रियाणां सिंहादीनां यत्र दुःशीलभावः ॥ ५३ ॥ अन्तर्वाह्येदींप्यमानैस्तपोमिज्वालेनीत्वा दुर्जराण्याशु पाकम् । मुञ्जानोऽसौ कर्मवहीफलानि श्लाच्यः खल्पैरप्यहोसिर्वभ्व ॥ ५४ ॥ निर्व्यामोहो निर्मदो निष्पपन्नो निःसङ्गोऽयं निर्भयो निर्ममश्च । देशे देशे पर्यटन्संयतानां केपां नासीन्मोक्षशिक्षेकहेतुः ॥ ५५ ॥ छद्मस्थोऽसौ वर्षमेकं विहृत्य प्राप्तो दीक्षाकाननं शालरम्यम् । देवो मूले सप्तपर्णद्वमस्य ध्यानं शुप्कं सम्यगालम्बय तस्यो ॥ ५६ ॥ माघे मासे पूर्णमास्यां सपुष्ये कृत्वा धर्मा धातिकर्मव्यपायम् । उत्पादान्तष्रौव्यवस्तुस्वभावोद्धासि ज्ञानं केवलं स प्रपेदे ॥ ५७ ॥ भित्त्वा कर्मध्वान्तमभ्युद्गतेऽस्मिन्द्त्तानन्दे केवलज्ञानचन्द्रे । तत्कालोबहुन्दुभिष्वानदम्भाद्योमाम्भोधिर्गादमभ्युज्जगर्ज ॥ ५८ ॥ जातं चेतो व्योमवन्नीरजस्कं नृणां पूर्वाद्या इवाशाः प्रसेदुः । पाप द्वेषीवानिस्रोऽप्यानुकृल्यं किं किं नासीन्निष्करुद्धं तदानीम् ॥ ५९॥

१. वारवाणः कश्चकः.

**२**० सर्गः ]

तन्माहात्म्योत्कर्षवृत्त्येव हर्षं विभ्राणासौ साधुगन्धोदवृष्ट्या । तत्कालोचत्सस्यसंपच्छलेन क्षोणी तत्राघत्त रोमाञ्चमुचैः ॥ ६० ॥ नित्योपात्तानङ्गसङ्गामलीलासाहाय्येन व्यञ्जितात्मापराधम् । भीत्येवास्य कूरकंदर्पशत्रोः सेवां चके चक्रमस्मिकृतूनाम् ॥ ६१ ॥ भाषाभेदैंसत्रैश्रेतुर्भिश्चतुर्धा संसारस्यापारदुःखां प्रवृत्तिम् । वक्तं चातुर्वर्ण्यसंघस्य हेतोर्मन्ये देवोऽसौ चतुर्वक्र आसीत् ॥ ६२ ॥ तस्य क्षीणाशातवेद्योदयत्वान्नाभृद्धक्तिनोंपसर्गः कदाचित् । निःप्पन्दाया ज्ञानदृष्टेरिवापुः पक्ष्मस्पन्दं स्पर्धया नेक्षणानि ॥ ६३ ॥ वृद्धिं प्रापुर्नोङ्गजा वा नखा वा तस्यावश्यं योगनिद्रास्थितस्य । का वार्ता वा कर्मणामान्तराणां येषां रेखा नाममात्रावशेषा ॥ ६४ ॥ . पादन्यासे सर्वतो न्यस्यमानप्रेङ्घत्सद्माम्भोजलीलाशयेव । सेवानम्रप्राणिसंचारलक्ष्या पादाभ्यणं नास्य लक्ष्मीर्मुमोच ॥ ६५ ॥ नो दौर्भिक्षं नेतयो नोपसर्गा नो दारिद्यं नोपघातो न रोगाः। तन्माहात्म्याद्योजनानां राते द्वे नाभूत्किं चित्कापि कर्माप्यनिष्टम् ॥६६॥ नादैर्घण्टासिंहराङ्कानकानां कल्पज्योतिर्भावनव्यन्तरेन्द्राः। कर्तुं सेवां ते प्रचेछर्गुणौघेईत्संलग्नैः कृष्यमाणा इवास्य ॥ ६७ ॥ स्वर्गात्तत्रागच्छतामन्तराले रेजे पङ्किः कापि वैमानिकानाम् । शुश्रीकर्त्वं कीर्तिसंपत्सुधाभिव्योंमेवोचैर्मञ्चकाध्यासितानाम् ॥ ६८ ॥ तिसन्काले तां सभां धर्मनाथस्येन्द्रादेशाद्व्योम्नि चके कुवेरः। यस्या नानारत्नमय्याः प्रमाणं पञ्च प्राहुर्योजनान्यागमज्ञाः ॥ ६९ ॥ नेदीयस्यः प्रेयसा विप्रहम्भन्याख्यादक्षां तेन वेणीं विमोच्य । धूलीजालच्छद्मना पार्धतोऽस्याः क्षिप्तं मुद्राकङ्कणं मुक्तिलक्ष्म्याः॥७०॥

<sup>•</sup> १• 'संस्कृतं प्राकृतं चैवावश्रंशो भूतभाषितम् । इति भाषाव्यतस्रोऽपि यान्ति काव्यस्य कायताम् ॥' इति वाग्भटः.

ते प्रत्याशं वायुवेल्लद्भुजात्रा मानस्तम्भास्तत्र चत्वार आसन् । कोघादीनां ये चतुर्णौ निरासे संसल्ध्यास्तर्जनीकार्यमीयुः ॥ ७१ ॥ त्तर्पर्यन्ते रत्तसोपानरम्या वाप्यो रेजुस्ताश्चतस्रश्चतस्रः । भौढेनाह्तेजसा यत्र रात्रौ कोकः शोकं नाप कान्तावियोगात् ॥ ७२ ॥ आस्यं तस्याः सालकान्तं दघत्याः शोमामङ्गे संसदः सां दिदृक्षोः । तचत्वारि स्फाटिकखच्छनीराण्यापुर्शीलादर्पणत्वं सरांसि ॥ ७३ ॥ मन्दान्दोलद्वातलीलाचलोर्मिस्तेभ्योऽप्यत्रे खातिका तोयपूर्णा । जैनव्याख्याज्ञातसंसारदुःखत्रस्यन्निष्कान्ताहिगर्भेव रेजे ॥ ७४ ॥ अन्तर्लीनैकैकनिष्कम्पभृङ्गप्रेङ्खत्पुष्पा पुष्पवाटी तदूर्ध्वम् । दत्ताश्चर्यो भूत्रयस्यापि भर्तुर्द्र्षुं लक्ष्मीं स्फारिताक्षीव रेजे ॥ ७५ ॥ सालः शृङ्गालम्बनक्षत्रमालस्तरयाः प्रान्ते नायमासीद्विशालः । अष्टं किं तु प्रोतरतं तदानीमिन्द्रक्षोभात्कुण्डलं स्वर्गलक्ष्म्याः ॥ ७६ ॥ भृङ्गाराधेर्मङ्गलद्रव्यवृन्दैः शङ्कध्वानैः सुप्रधानैर्निधानैः । द्वारे द्वारे निःस्पृहस्यापि भर्तुर्विश्वैश्वर्यं व्यज्यते सा प्रभूतैः ॥ ७७ ॥ तस्यैवोच्चेर्गोपुराणां चतुर्णामन्तर्हे हे रेजतुर्नाट्यशाले । यत्रावर्णे शासनं मीनकेतोरेणाक्षीणां लास्यमासीज्जनेषु ॥ ७८ ॥ ह्री ह्रीं मार्गे धूपकुम्भावभूतां यहक्रेभ्यो निर्गता धूमराजिः। मुक्ता देहं ज्ञातुरश्रे अमन्ती भर्तुः कर्मश्यामिकेवावभासे ॥ ७९ ॥ कृत्वा रूपं दंशपोतप्रमाणं भीत्या कोणे कापि लोके स्थितस्य। पापस्येवोत्सारणार्थं सुगन्धो धूमस्तस्मिन्धूपजन्मोज्जनृम्भे ॥ ८० ॥ क्रीडोचानान्यत्र चत्वारि ताभ्यामासत्रूर्ध्वप्रोल्लसत्रल्वानि । इन्द्रोचानं तच्चतुर्यागवृक्षव्याजाज्ञेतुं यैरुद्स्ताः सहस्ताः ॥ ८१ ॥ प्रेह्नद्दोलासीनसेव्याम्बुधारैर्घाराय**द्रैस्तैर्लतामण्डपैश्च** । सैरकोडह्रोकचित्तेक्षणेणास्तेऽप्यारेजुः काञ्चनाकीडशैलाः ॥ ८२ ॥

१. सालेन प्राकारेण कान्तम्; (पक्षे) अलकान्तेः समेतम्.

नानारलस्तम्भशोमेरथासीत्साळंकारा तोरणैः खर्णवेदी । रात्रावन्तर्विम्वितेन्दुयहोचेरास्थानीव श्रेयसो या विरेजे ॥ ८३ ॥ ऊर्ध्व तस्यास्तार्क्ष्यहंसोक्षमुख्या दिक्संख्यातास्ता वभुर्वेजयन्त्यः । यासु व्योमोद्वेलनाकृष्टगङ्गाभ्रान्ति चकुः स्यूतमुक्ताफलाभाः ॥ ८४ ॥ कर्णाकारं गोपुराणां चतुष्कं विअत्सालस्तत्परं काञ्चनोऽन्यः। धर्मव्याख्यामार्हतीं श्रोतुमिच्छन्मन्ये मेरुः कुण्डलीभूय तस्यो॥ ८५॥ वाञ्छातीतं यच्छतोऽप्यस्य पार्श्वे वाञ्छामात्रत्यागिनः करुपवृक्षाः । तिसात्रुचैस्तस्थुरुद्धृत्य शाखाः का वा लज्जा हन्त निश्चेतनानाम् ॥८६॥ ऊर्ध्व तेभ्योऽभूचतुर्गोपुराङ्का विश्वानन्दोज्जीविनी वज्रवेदी। रेजे पङ्किस्तादृशानां दशानां रत्नज्योतिज्यीयसी तोरणानाम् ॥ ८७ ॥ स्तूपास्तेषामन्तरन्तर्नवोचैस्ते प्रत्येकं रेजुरर्चासनाथाः । तत्रेवासन्सन्मुनीनां मनोज्ञा नानासंसन्मण्डपास्तुङ्गतुङ्गाः ॥ ८८ ॥ रुद्धकूरानक्रहेतिप्रचारस्तत्प्राकारः स्फाटिकः पादुरासीत्। तस्याप्यन्तश्चन्द्रकान्तप्रतिष्ठाः कोष्ठास्तत्र द्वादशासन्गरिष्ठाः ॥ ८९ ॥ वीतयन्थाः कल्पनायोंऽप्यथायी ज्योतिर्भीमा हि स्त्रियो भावनाश्च । भौमज्योतिः कल्पदेवा मनुष्यास्तिर्यग्यूथान्येषु तस्थुः क्रमेण ॥ ९० ॥ ऊर्ध्व तेभ्यो वहुमं लोचनानां स्थानं दिव्यं गन्धकुट्यास्यमासीत् । अन्तस्तस्योद्दाममाणिक्यदीपं रेजे रम्यं काञ्चनं सिंहपीठम् ॥ ९१ ॥ रलज्योतिर्भाष्ट्ररे तत्र पीठे तिष्ठन्देवः शुश्रभामण्डलस्थः । क्षीराम्भोधेः सिच्यमानः पयोभिर्भूयो रेजे काञ्चनाद्राविवोच्चैः॥ ९२॥ गायन्नादेनेव भृङ्गाङ्गनानां नृत्यल्लोलैः पल्लवानामिवीधैः । किं त्रूमोऽन्यत्तस्य वृत्तं गुणौषैर्जज्ञे रक्तो यस्य वृक्षोऽप्यशोकः ॥ ९३ ॥ वृष्टिः पौष्पी सा कुतोऽभूनभत्तः संभाव्यन्ते नात्र पुष्पाणि यसात् । यद्वा ज्ञातं द्रागनद्गस्य हस्तादर्हद्गीत्या तत्र बाणा निपेतुः ॥ ९४ ॥

आविर्भूतं यद्भवद्भतमावि ज्ञानाकारं तुल्यमिन्दुत्रेयेण।

अव्यावाधामातपत्रत्रयं तत्तस्यावोचद्भूत्रयैश्वर्यरुक्षमीम् ॥ ९५ ॥ छाया कायस्यास्य सेवोपसर्पद्भाखचकणेव भामण्डलेन । क्षिप्ता नान्तश्चेत्कथं तत्प्रपेदे तीत्रा चेतस्तापसंपत्पश्चान्तिम् ॥ ९६ रेजे मुक्तिश्रीकटाक्षच्छटामा पार्श्वे पङ्किश्चामराणां जिनस्य । शानालोके निष्फलानामिवेन्दोर्भासामुचैर्दण्डनिर्यित्रतानाम् ॥ ९७ ॥ अप्युद्धीवैः श्रूयमाणा कुरङ्गेः कर्णाभ्यणस्पारपीयूषधारा । आ गव्यूतिद्वन्द्वमभ्युद्धसन्ती दिव्या भाषा कस्य नासीत्युखाय ॥ ९८ ॥ केयं लक्ष्मीः केदशं निःस्पृहत्वं केदं ज्ञानं कास्त्यनौद्धत्यमीदृक् । रे रे त्रृत द्राकृतीर्था इतीव ज्ञाने भर्तुर्दुन्दुमिव्योग्न्यवादीत् ॥ ९९ ॥ लास्योद्धासा वाद्यविद्याविलासा गीतोद्धाराः कर्णपीयूषधाराः । स्थाने स्थाने तत्र ते ते वभूवुश्लायाप्यस्मिन्दुर्लभासीद्यदीया ॥ १०० ॥ इति निरुपमलक्ष्मीरप्टभिः प्रातिहार्ये-

इात । नरुपमलक्ष्मारप्टाभः प्रातिहाय-रितशयगुणशाली केवलज्ञानभानुः । समवसरणमध्ये धर्मतत्त्वं विवक्षुः सुरपरिषदि तस्यो धर्मनाथो जिनेन्द्रः ॥ १०१ ॥

इति महाकविश्रीहरिचन्द्रविरचिते धमेशर्माभ्युदये महाकाव्ये विशतितमः सर्गः।

एकविंशः सर्गः।

तत्त्वं जगत्रयस्यापि वोघाय त्रिजगद्भुरुम् । तमाप्टच्छद्थातुच्छज्ञानपण्यापणं गणी ॥ १ ॥ ततो भूतभवद्भाविपदार्थव्यक्तिसाक्षिणी । निःशेपदोपनिर्मुक्ता त्यक्तमिथ्यापथस्थितिः ॥ २ ॥ विपक्षगर्वसर्वसदूरोचाटनडिण्डिमः । अपारपादसंभारभूधरोपद्रवाशनिः ॥ ३ ॥ स्याद्वादवादसाम्राज्यप्रतिष्ठाप्रसवश्चतिः । अतुल्यधर्ममङ्रोरुकरास्फोटस्फुटाकृतिः ॥ ४ ॥ अविअमकरन्यांसश्वासौष्ठस्पन्दवर्जिता । वर्णविन्यासराून्यापि वस्तुवोधविधायिनी ॥ ५॥ पृथकपृथगभिप्रायवचसामपि देहिनाम् । तुल्यमेकाप्यनेकेषां स्पष्टमिष्टार्थसाधिका ॥ ६ ॥ सर्वाद्धुतमयी सृष्टिः सुधावृष्टिश्च कर्णयोः । प्रावर्तत ततो वाणी सर्वविद्येश्वराद्विभोः ॥ ७ ॥ (कुरुकम्) जीवाजीवाश्रवा वन्धसंवरावपि निर्जराः । मोक्षश्चेतीह तत्त्वानि सप्त स्युर्जिनशासने ॥ ८॥ बन्धान्तर्भाविनोः पुण्यपापयोः पृथगुक्तितः । पदार्था नव जायन्ते तान्येव भुवनत्रये ॥ ९ ॥ अमूर्तश्चेतनाचिहः कर्ता भोक्तातनुप्रभः। ऊर्ध्वगामी स्मृतो जीवः स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मकः ॥ १० ॥ सिद्धसंसारिभेदेन द्विपकारः स कीर्तितः । नरकादिगतेर्भेदात्संसारी स्याचतुर्विघः ॥ ११ ॥ नारकः सप्तधा सप्तपृथ्वीभेदेन भिद्यते । अधिकाधिकसंक्वेशप्रमाणायुर्विशेषतः ॥ १२॥ रत्रशर्करावालुकापङ्कधूमतमःप्रभाः । महातमः प्रभा चेति सप्तेता श्रेष्ठभूमयः ॥ १३ ॥ तत्राचा त्रिंशता रुक्षेर्विरानामतिभीपणा । द्वितीया पञ्चविंशत्या तृतीया च तिशिप्रमैः।। ११।।

चतुर्थी दशमिर्युक्ता पञ्चमी त्रिभिरुल्वणैः । षष्टी पञ्चोनलक्षेण सप्तमी पञ्चमिर्विलैः ॥ १५ ॥ एवं नरकलक्षाणामशीतिश्चतुरुत्तरा । विज्ञेया तासु दुःखानां न संख्या निपुणैरपि ॥ १६ ॥ षडङ्गलास्रयो हस्ताः सप्त चापानि विश्रहे । इयत्येव प्रमा ज्ञेया प्राणिनां प्रथमक्षितौ ॥ १७ ॥ द्वितीयादिष्वतोऽन्यासु द्विगुणद्विगुणोदयः । उत्सेघः स्याद्धरित्रीषु यावत्पञ्चघनुःशती ॥ १८॥ प्रसरद्दुःखसंतानमन्तर्मातुमिवाक्षमम् । वर्धयत्यक्रमेतेषामघोऽघो धरणीप्वतः ॥ १९॥ एक आहे द्वितीये च त्रयः सप्त तृतीयके। चतुर्थे पञ्चमे च स्युर्दश सप्तदश कमात् ॥ २०॥ षष्ठे द्वाविंशतिर्ज्ञेयास्रयस्त्रिशच सप्तमे । आयुर्दुःखापवरके नरके सागरोपमाः ॥ २१ ॥ . आद्ये वर्षसहस्राणि द्शायुरघमं ततः। पूर्विसान्यद्युत्कृष्टं निकृष्टं तत्तद्रिमे ॥ २२ ॥ कदाचिदपि नैतेषां विधिरेषयतीहितम्। दुःखिनामनभिषेतमिवायुर्वर्धयत्यसौ ॥ २३ ॥ रौद्रध्यानानुबन्धेन वह्वारम्भपरिग्रहाः। तत्रीपपादिका जीवा जायन्ते दुःखखानयः॥ २४॥ तेषामालिङ्गिताङ्गानां संततं दुःखसंपदा । न कदापि ऋतेर्व्येव सुखश्रीमुंखमीक्षते॥ २५॥ साश्रुणी लोचने वाणी गद्गदा विह्नलं मनः । स्याचदेषां क्यं दुःखं वर्णयन्ति दयालवः ॥ २६॥

सूतवद्भिन्नमप्यङ्गं यन्मिलत्यापदे पुनः । द्रःखीकरोति मचितं तेन वार्तापि तादृशाम् ॥ २७॥ मधुमांसासवासक्त्यावगणय्य जिनागमम् । कौलादिदाम्भिकाचार्यसपर्याकारि यत्त्वया ॥ २८॥ तस्येदं भुज्यतां पकं फलमित्यसुरामराः। उत्कृत्योत्कृत्य तन्मांसं तन्मुखे प्रक्षिपन्त्यमी ॥ २९ ॥ पाययन्ति च निश्चिंशाः पतप्तकललं मुहुः। श्रन्ति वधन्ति मश्रन्ति ककचैर्दारयन्ति च ॥ ३० ॥ खण्डनं ताडनं तत्रोत्कर्तनं यत्रपीडनम् । किं किं दुष्कर्मणः पाकात्सहन्ते ते न दुःसहम् ॥ ३१ ॥ कृता श्वभ्रगतेर्भेदात्तत्वरूपनिरूपणा । व्यावर्ण्यते कियानस्या भेदस्तिर्थगगतेरि ॥ ३२ ॥ तिर्यग्योनिर्द्विघा जीवस्त्रसस्थावरभेदतः । त्रसा द्वित्रिचतुःपञ्चकरणाः स्युश्चतुर्विधाः ॥ ३३ ॥ स्पर्शसाघारणेष्वेषु नूनमेकैकमिन्द्रियम् । वर्धते रसनं घाणं चक्षुः श्रोत्रमिति कमात्॥ ३४॥ वर्षाणि द्वादशैवायुमीनं द्वादशयोजनम् । विवृणोति प्रकर्षेण जीवो द्वीन्द्रियविग्रहः॥ ३५॥ दिनान्येकोनपञ्चाशदायुरुयक्षे शरीरिणि। पादोनयोजनं मानं जिनाः पाहुः प्रकर्पतः ॥ ३६॥ आयुर्योजनमानस्य चतुरक्षस्य देहिनः। पण्मासप्रमितं प्रोक्तं जिनैः केवल्लोचनैः ॥ ३७॥

सहस्रमेकमुत्सेघो योजनानां प्रकीर्तितः । पूर्वकोटिमितं चायुः पञ्चेन्द्रियशरीरिणाम् ॥ ३८॥ ः पृथिवीमारुताप्तेजोवनस्पतिविभेदतः। अद्वितीयेन्द्रियाः सर्वे स्थावराः पञ्चकायिकाः ॥ ३९॥ द्वाविंशतिः सहस्राणि वर्षाणामायुरादिमे । द्वितीये त्रीणि सप्त स्याजृतीयेऽपि यथाकमम् ॥ ४० ॥ चतुर्थे त्रीण्यहान्येव पञ्चमस्य प्रकर्षतः । पञ्चेन्द्रियाधिकोत्सेघस्याव्दानामयुतं मतम् ॥ ४१ ॥ आर्तध्यानवशाजीवो स्टब्बजन्मात्र जायते । शीतवर्षातपक्केशवधवन्धादिदुःसभाक् ॥ ४२ ॥ इति तिर्यग्गतेर्भेदो यथागममुदीरितः । मानवानां गतेः कोऽपि प्रकारः कथ्यतेऽधुना ॥ ४३ ॥ द्विःप्रकारा नरा भोगकर्मभूभेदतः स्पृताः । देवकुर्वादयस्त्रिशस्मिद्धा भोगभूमयः ॥ ४४ ॥ जघन्यमध्यमोत्कृष्टभेदात्तास्त्रिविधाः क्रमात् । द्विचतुःषड्धनुर्दण्डसहस्रोत्तुङ्गमानवाः ॥ ४५ ॥ तास्वेकद्वित्रिपल्यायुर्जीविनो भुक्तते नराः । दशानां कल्पवृक्षाणां पात्रदानार्जितं फलम् ॥ ४६ ॥ कर्ममूमिभवास्तेऽपि द्विधार्यम्लेच्छमेदतः । भारताद्याः पुनः पञ्चदशोक्ताः कर्मभूमयः ॥ ४७ ॥ धनुःपञ्चरातैस्तासु सपादैः प्रमितोदयाः । उत्कर्षतो मनुष्याः स्युः पूर्वकोटिप्रमायुपः ॥ ४८॥ उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योः कालयोर्नृद्धिह्यासिनी । भरतेरावते स्यातां विदेहस्त्वक्षतोदयः ॥ ४९ ॥

सागरोपमंकोटीनां कोटिमिर्दशमिर्मिता। आगमज्ञैरिह प्रोक्तोत्सर्पिणी चावसर्पिणी ॥ ५० ॥ सुखमासुखमा पोक्ता सुखमा च ततो बुधैः। सुलमादुःखमान्यापि दुःखमासुलमा क्रमात् ॥ ५१ ॥ पञ्चमी दुःखमा पष्ठी दुःखमादुःखमा मता। प्रत्येकमिति भिद्यन्ते ते पोढा कालमेदतः ॥ ५२ ॥ चतसः कोटयस्तिस्रो द्वे च पूर्वादिषु कमात् । तिसृष्वम्भोधिकोटीनां मानमुक्तं जिनागमे ॥ ५३ ॥ ऊना सहस्रेरव्दानां द्वाचत्वारिंशता ततः । चतुर्थ्यम्भोधिकोटीनां कोटिरेका प्रकीर्तिता ॥ ५४ ॥ पञ्चमी वत्सराणां स्यात्सहस्राण्येकविंशतिः । तत्प्रमाणेव तत्त्वज्ञैर्नूनं पष्टी प्रतिष्ठिता ॥ ५५ ॥ षोढा षद्कर्मभेदेन ते गुणस्थानभेदतः। स्युश्चतुर्दश घात्रीर्या म्लेच्छाः पञ्च प्रकीर्तिताः ॥ ५६ ॥ स्वभावमार्द्वत्वेन स्वल्पारम्भपरिग्रहाः । भवन्त्यत्र नराः पुण्यपापाप्तिप्रक्षयक्रमाः ॥ ५७ ॥ नारीगर्भेऽतिवीभत्से कफाऽऽमासृङ्गलाविले । क्रम्भीपाकाधिकाऽसाते जायते कृमिवन्नरः ॥ ५८ ॥ वर्णितेति गतिर्नृणां देवानामपि संप्रति । कियत्यपि सारानन्दोज्जीविनी वर्णयिप्यते ॥ ५९ ॥ भावनव्यन्तरज्योतिर्वेमानिकविमेदतः । देवाश्चतुर्विधास्तेषु भावना दशघोदिताः ॥ ६० ॥ असुराहिसुपर्णामिविद्युद्वातकुमारकाः। दिग्द्वीपस्तनिताम्भोधिकुमाराश्चेति भेदतः ॥ ६१ ॥

तत्रासुरकुमाराणामुत्सेघः पञ्चविंशतिः । चापानि दश शेषाणामप्युदन्वत्परायुषाम् ॥ ६२ ॥ दशसप्तधनुमीना व्यन्तराः किनरादयः । शिष्टास्तेऽष्टविधा येषामायुः पल्योपमं परम् ॥ ६३ ॥ ज्योतिष्काः पञ्चधा प्रोक्ताः सूर्यचन्द्रादिभेदतः । येषामायुःप्रमाणं च व्यन्तराणामिवाधिकम् ॥ ६८ ॥ वर्षाणामयुतं भौमभावनानामिहावमम्। पच्यस्येवाष्टमो भागो ज्योतिषामायुरीरितम् ॥ ६५ ॥ वैमानिका द्विधा कल्पसभूतातीतभेदतः। कल्पजास्तेऽच्युतादवीकल्पातीतास्ततः परे ॥ ६६ ॥ सौधर्भेशाननामानौ धर्मारम्भमहोद्यमौ । सन्दक्रमारमाहेन्द्रौ ब्रह्मब्रह्मोत्तरावपि ॥ ६७ ॥ ततो लान्तवकापिष्ठी शुक्रशकोत्तरी परी । शताराख्यसहस्रारावानतप्राणताविष ॥ ६८ ॥ अथारणाच्युतौ कल्पाः षोडशेति प्रकीर्तिताः । इदानीं तेषु देवानामायुर्मानं च कथ्यते ॥ ६९ ॥ हस्ताः सप्त<sup>्</sup>द्वयोर्मानं षड्डध्वं नाकिषु द्वयोः । चतुर्णी पञ्च चत्वारस्तदूर्ध्व तावतां क्रमात् ॥ ७० ॥ त्रयः सार्घा द्वयोरूर्ध्वम्पर्भमाभ्यां द्वयोस्रयः । इति पोडशकल्पानामूर्घ्वं ग्रेवेयकेप्वपि ॥ ७१ ॥ अधः स्थेषु करौ साधौँ द्वौ मध्येषूर्ध्वनेषु च। त्रिषु सार्घकरास्तेभ्यः परे हस्तप्रमाः सुराः ॥ ७२ ॥ सोधर्मेशानयोरायुःस्थितिर्द्वी सागरी मती । सनत्कुमारमाहेन्द्रकल्पयोः सप्त सागराः ॥ ७३ ॥ 🗀

दशेव कल्पयोर्ज्ञेया ब्रह्मब्रह्मोत्तराख्ययोः । निर्णीता लान्तवे कल्पे कापिष्टे च चतुर्दशः॥ ७४ ॥ षोडशैव ततः शुक्रमहाशुकाभिधानयोः । अष्टादश शतारे च सहस्रारे च निश्चिताः ॥ ७५ ॥ वार्णिता विंशतिर्नूनमानतप्राणतास्ययोः । उक्ता द्वाविंशतिः प्राज्ञैरारणाच्युतयोरपि ॥ ७६ ॥ सर्वार्थसिद्धिपर्यन्तेष्वतो श्रेवेयकादिषु । एकैको वर्धते तावद्याविज्ञंशत्रयाधिका ॥ ७७ ॥ अकामनिर्जराबाळतपःसंपत्कयोगतः । अत्रीपपादिका भूत्वा प्रपद्यन्ते सुराः सुखम् ॥ ७८ ॥ विलासोल्लाससर्वसं रतिकोषसमुचयम् । शृङ्गाररससाम्राज्यं भुञ्जते ते निरन्तरम् ॥ ७९ ॥ इति व्यावर्णितो जीवश्चतुर्गत्यादिभेदतः । संप्रत्यजीवतत्त्वस्य किंचिद्रपं निरूप्यते ॥ ८० ॥ धर्माधर्मी नभः कालः पुद्गलश्चेति पञ्चधा । अजीवः कथ्यते सम्यग्जिनैस्तत्त्वार्थदिशिभिः ॥ ८१ ॥ षड्द्रव्याणीति वर्ण्यन्ते समं जीवेन तान्यपि। विना कालेन तान्येव यान्ति पञ्चास्तिकायताम् ॥ ८२ ॥ धर्मः स तान्विकरुक्तो यो भवेद्गतिकारणम्। जीवादीनां पदार्थानां मत्स्यानामुद्कं यथा ॥ ८३ ॥ छायेव घर्मतप्तानामधादीनामिव क्षितिः। द्रव्याणां पुद्गलादीनामधर्मः स्थितिकारणम् ॥ ८४ ॥ लोकाकाशमभिव्याप्य स्थितावेतावनिष्कियो । नित्यावपेरको हेत् मूर्तिहीनानुभावपि ॥ ८५ ॥

पुद्गलादिपदार्थानामवगाहैकलक्षणःा लोकाकाशः स्मृतो व्यापी गुद्धाकाशो वहिस्ततः ॥ ८६ ॥ धर्माधर्मैकजीवाः स्युरसंख्येयपदेशकाः। व्योमानन्तप्रदेशं तु सर्वज्ञैः प्रतिपाद्यते ॥ ८७ ॥ जीवादीनां पदार्थानां परिणामोपयोगतः। वर्तनारुक्षणः कारुरेऽनंशो नित्यश्च निश्चयात् ॥ ८८ ॥ कालो दिनकरादीनामुद्यास्तिकयात्मकः। औपचारिक एवासौ मुख्यकालस्य सूचकः ॥ ८९॥ रूपगन्धरसस्पर्शशब्दवन्तश्च पुद्गलाः । द्विघा स्कन्धाणुभेदेन त्रैलोक्यारम्भहेतवः ॥ ९० ॥ भूमिशैलतमोगन्धकर्माणुप्रकृतिः कमात्। स्थूलास्थूलादिमेदाः स्युस्तेषां षोढा जिनागमे ॥ ९१ ॥ भाषाहारशरीराख्यप्राणापानादिमूर्तिमत्। यत्किचिदस्ति तत्सर्वं स्थूलं सूक्ष्मं च पुद्गलम् ॥ ९२ ॥ यथागममजीवस्य कृता रूपनिरूपणा । इदानीमाश्रवस्यापि कोषमुन्मुद्रयाम्यहम् ॥ ९३ ॥ शरीरवाब्धनः कर्मयोग एवाश्रवो मतः । द्युभाद्युमविकल्पोऽसौ पुण्यपापानुषङ्गतः ॥ ९४ ॥ गुरुनिह्वदोषोक्तिमात्सर्यासादनादयः। आश्रयत्वेन विज्ञेया दग्ज्ञानावृत्तिकर्मणोः ॥ ९५ ॥ दुःखशोकभयाऋन्दसंतापपरिदेवनैः । जीवो वधात्यसद्वेद्यं खपराभयसंश्रयैः ॥ ९६ ॥ क्षान्तिशौचदयादानसरागसंयमादयः । भवन्ति हेतवः सम्यगसद्वेद्यस्य कर्मणः ॥ ९७॥ 🙌

केवलिश्रतसंघाई द्धर्माणामविवेकतः । अवर्णवाद एवाद्यो दृष्टिमोहस्य संभवः ॥ ९८ ॥ कषायोदयतस्तीवपरिणामो मनस्विनाम् । चारित्रमोहनीयस्य कर्मणः कारणं परम् ॥ ९९ ॥ श्वश्रायुषो निमित्तानि वह्वारम्भपरियहाः । मायार्तध्यानतामूळं तिर्यग्योनिभवायुपः ॥ १०० ॥ नरायुषोऽपि हेतुः स्यादल्पारम्भपरित्रहः । सरागसंयमत्वादिनिदानं त्रिदशायुषः ॥ १०१॥ स्याद्विसंवादनं योगवकता च निरत्यया । हेतुरशुभस्य नाम्नस्तदन्यस्य तदन्यथा ॥ १०२ ॥ षोडशद्दिशुद्धचाद्यास्तीर्थकृत्रामकर्मणः । खप्रशंसान्यनिन्दाद्या नीचैगोंत्रस्य हेतवः ॥ १०३ ॥ विपरीताः पुनस्ते स्युरुचैर्गोत्रस्य साधकाः । अन्तरायः सदानादिर्विघ्ननिर्वर्तनोदयः ॥ १०४ ॥ रहस्यमिति निर्दिष्टं किमप्याश्रवगोचरम् । वन्धतत्त्वप्रवोधोऽयमधुना विधिनोच्यते ॥ १०५ ॥ सकपायतया दुत्ते जीवोऽसंख्यप्रदेशगान् । पुद्रलान्कर्मणो योग्यान्वन्धः स इह कथ्यते ॥ १०६ ॥ मिथ्यादक्च प्रमादाश्च योगाश्चाविरतिस्तथा । कषायाश्च स्मृता जन्तोः पञ्च वन्घस्य हेतवः ॥ १०७ ॥ प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशानां विभेदतः । चतुर्विधः प्रणीतोऽसौ जैनागमविचक्षणैः ॥ १०८ ॥ अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ता ज्ञानावृतिहगावृती । वेद्यं च मोहनीयायुर्नामगोत्रान्तराययुक् ॥ १०९ ॥

तद्भेदाः पञ्च नव द्वावष्टाविंशतिरप्यतः । चत्वारो द्विचत्वारिंशद्द्रो पञ्चापि स्मृताः कमात् ॥ ११० ॥ आदितस्तिसृणां पाज्ञैरन्तरायस्य च समृताः । सागरोपमकोटीनां त्रिंशत्कोट्यः परा स्थितिः ॥ १११ ॥ सप्ततिमोहनीयस्य विंशतिनीमगोत्रयोः । आयुषस्तु त्रयिशंशद्विज्ञेयाः सागरोपमाः ॥ ११२ ॥ अवरावेदनीयस्य मुहूर्ता द्वादश स्थितिः। नाम्नो गोत्रस्य चाष्टो स्याच्छेषास्त्वन्तर्मुहूर्तकम् ॥ ११३ ॥ भाव्यक्षेत्रादिसापेक्षो विपाकः कोऽपि कर्मणाम् । अनुमागो जिनैरुक्तः केवलज्ञानभानुभिः ॥ ११४ ॥ ये सर्वात्मप्रदेशेषु सर्वतो वन्धमेदतः। प्रदेशाः कर्मणोऽनन्ताः स प्रदेशः स्पृतो बुधैः ॥ ११५॥ इत्येष वन्धतत्त्वस्य चतुर्धा वर्णितः ऋमः। पदैः संहियते कैश्चित्संवरस्यापि डम्बरः ॥ ११६ ॥ आश्रवाणामशेषाणां निरोधः संवरः स्मृतः । कर्म संत्रियते येनेत्यन्वयस्यावलोकनात् ॥ ११७ ॥ आश्रवद्वाररोघेन ग्रुभाशुभविशेषतः । कर्म संत्रियते येन संवरः स निगद्यते ।।११८।।(इति पाठान्तरम्) धर्मात्स्मितिगुप्तिभ्यामनुपेक्षानुचिन्तनात् । असाबुदेति चारित्रादरिषद्कजयादिष ॥ ११९॥ किमन्यैर्विस्तरैरेतद्रहस्यं जिनशासने । आश्रवः संस्तेर्मूलं मोक्षमूलं तु संवरः ॥ १२०॥ संवरो विवृतः सेष संपति पतिपाद्यते । जर्जरीकृतकर्मायःपञ्जरा निर्जरा मया ॥ १२१ ॥ 🛴

दुर्जरं निर्जरत्यात्मा यया कर्म शुभाशुभम् । निर्जरा सा द्विघा ज्ञेया सकामाकाममेदतः ॥ १२२ ॥ सा सकामा स्मृता जैनैर्या वतोपक्रमैः कृता । अकामा स्वविपाकेन यथा श्वम्रादिवासिनाम् ॥ १२३ ॥ सागारमनगारं च जैनैरुक्तं व्रतं द्विघा । अणुमहात्रतभेदेन तयोः सागारमुच्यते ॥ १२४ ॥ अणुत्रतानि पञ्च स्युस्त्रिपकारं गुणत्रतम्। शिक्षाव्रतानि चत्वारि सागाराणां जिनागमे ॥ १२५ ॥ सम्यक्तवं भूमिरेषां यन्न सिध्यन्ति तदुज्झिताः । दूरोत्सारितसंसारार्त्यातपा त्रतपादपाः ॥ १२६ ॥ धर्माप्तगुरुतत्त्वानां श्रद्धानं यत्सुनिर्मरुम् । शङ्कादिदोषनिर्मुक्तं सम्यक्त्वं तन्निगद्यते ॥ १२७ ॥ तत्र धर्मः स एवातैर्यः प्रोक्तो दश्चलक्षणः । आप्तास्त एव ये दोषैरप्टादशभिरुज्झिताः॥ १२८॥ गुरुः स एव यो यन्थेर्मुक्तो वाह्यिरिवान्तरैः । तत्त्वं तदेव जीवादि यदुक्तं सर्वदर्शिभिः ॥ १२९ ॥ शङ्काकाङ्का विचिकित्सा मुददृष्टिः प्रशंसनम्। संस्तवश्चेत्यतीचाराः सम्यग्द्येरुदाहृताः ॥ १३० ॥ अदेवे देवबुद्धिर्या गुरुघीरगुरावपि । अतत्त्वे तत्त्ववुद्धिश्च तिमध्यात्वं विरुक्षणम् ॥ १३१ ॥ मधुमांसासवत्यागः पञ्चोदुम्बरवर्जनम् । अमी मूलगुणाः सम्यग्द्रष्टेरष्टौ प्रकीर्तिताः ॥ १३२ ॥ चूतं मांसं सुरा वेश्या पापिर्द्धिः स्तेयवृत्तिता । परदाराभियोगश्च त्याज्यो धर्मधुरंधरैः ॥ १३३ ॥

१. मृगया.

मोहादमूनि यः सप्त व्यसनान्यत्र सेवते । अपारे दुःखकान्तारे संसारे वम्अमीति सः ॥ १३४॥ मुह्तेद्वितयादूर्घं भ्यस्तोयमगालितम् । शीलयेन्नवनीतं च न देशविरतिः कचित् ॥ १३५॥ दिनद्वयोषितं तकं दिघ वा पुप्पितौदनम् । आमगोरससंप्रक्तं द्विदलं चाद्यात्र गुद्धधीः ॥ १३६ ॥ विद्धं विचलितसादं धन्यमन्यद्विरूढकम् । तेलमम्मोऽथवाज्यं वा चर्मपात्रापवित्रितम् ॥ १३७ ॥ आर्द्रकन्दं कलिङ्गं वा मूलकं कुसुमानि च। अनन्तकायमज्ञातफलं संघानकान्यपि ॥ १३८॥ एवमादि यदादिष्टं श्रावकाध्ययने सुघीः। तज्जैनीं पालयत्राज्ञां क्षुत्क्षामोऽपि न भक्षयेत् ॥ १३९ ॥ पापभीरुर्निशाभुक्ति दिवा मैथुनमप्यसौ । मनोवाकायसंग्रुद्ध्या सम्यग्दृष्टिर्विवर्जयेत् ॥ १४० ॥ वर्तमानोऽनया खित्या सुसमाहितमानसः । भवत्यधिकृतो नूनं श्रावकत्रतपालने ॥ १४१ ॥ हिंसानृतवचः स्तेयस्त्रीमैथुनपरियहात् । देशतो विरतिर्ज्ञेया पञ्चघाणुत्रतिस्थितिः ॥ १४२ ॥ दिग्देशानर्थदण्डेभ्यो यत्रिधा विनिवर्तनम् । पोतायते भवाम्भोधौ त्रिविधं तद्गुणत्रतम् ॥ १४३ ॥ शोधनीयंत्रशस्त्रासिमुसलोलखलार्पणम् । ताम्रचूडश्वमार्जारकाराक्षेत्रक्षेपणम् ॥ १४४ ॥ अङ्गारशकटारामभाटकास्फोटजीवनम् । तिलतोयेक्षुयन्नाणां रोपणं दावदीपनम् ॥ १८५ ॥

दन्तकेशनखास्थित्वयोग्णां निन्धरसस्य च। शणलाङ्गललाक्षायः क्वेडादीनां च विक्रयः ॥ १४६ ॥ वापीकूपतडागादिशोषणं कर्षणं सुवः । निर्लाञ्छनं भक्षरोधः पश्नुनामतिभारणम् ॥ १४७ ॥ वनकेलिर्जलकीडा चित्रलेप्यादिकर्म वा । एवमन्येऽपि बहवोऽर्थदण्डाः परिकीर्तिताः ॥ १४८॥ सामाजिकमथाद्यं स्याच्छिक्षाव्रतमगारिणाम् । आर्तरौद्रे परित्यज्य त्रिकालं जिनवन्दनात् ॥ १४९ ॥ निवृत्तिर्भुक्तभोगानां या स्यात्पर्वचतुष्टये । पोषधारूयं द्वितीयं तच्छिक्षात्रतमितीरितम् ॥ १५० ॥ भोगोपभोगसंख्यानं क्रियते यद्छोलुपैः । तृतीयं तत्तदाख्यं स्यादुःखदावानहोदकम् ॥ १५१ ॥ गृहागताय यत्काले शुद्धं दानं यतात्मने । अन्ते सहेखना वान्यत्तचतुर्थं प्रकीर्त्यते ॥ १५२ ॥ त्रतानि द्वादशैतानि सम्यग्दृष्टिर्विभार्ते यः । जानुदन्नीकृतागाधभवाम्भोधिः स जायते ॥ १५३ ॥ यथागममिति प्रोक्तं व्रतं देशयतात्मनाम् । अनागारमतः किंचिद्रूमस्त्रैलोक्यमण्डनम् ॥ १५२ ॥ अनागारं व्रतं द्वेधा वाद्याभ्यन्तरमेदतः । षोढा वाद्यं जिनैः शोक्तं तावत्संख्यानमान्तरम् ॥ १५५ ॥ वृत्तिसंख्यान्मोदर्यमुपवासो रसोज्झनम्। रहः स्थितितनुक्केशौ पोढा वाद्यमिति त्रतम् ॥ १५६ ॥ साध्यायो विनयो ध्यानं न्युत्सगों व्यावृतिस्तथा। प्रायश्चित्ति प्रोक्तं तपः पड्डिधमान्तरम् ॥ १५७ ॥

यास्तिस्रो गुप्तयः पञ्च ख्याताः समितयोऽपि ताः। जननात्पालनात्पोषादधौ तत्मातरः स्पृताः ॥ १५८॥ निरूपितमिदं रूपं निर्जरायाः समासतः । इयमक्षीणसौच्यस्य रुक्सीर्मीक्षस्य वर्ण्यते ॥ १५९ ॥ अभावाद्वन्धहेतुनां निर्जरायाश्च यो भवेत्। निःशेषकर्मनिर्मोक्षः स मोक्षः कथ्यते जिनैः ॥ १६० ॥ ज्ञानदर्शनचारित्रैरुपायैः परिणामिनः । भव्यस्यायमनेकाङ्गविकछैरेवं जायते ॥ १६१ ॥ तत्त्वस्यावगतिर्ज्ञानं श्रद्धानन्तस्य दर्शनम्। 'पापारम्भनिवृत्तिस्तु चारित्रं वर्ण्यते जिनैः ॥ १६२ ॥ ज्वालाकलापवद्वहेरूध्वमेरण्डवीजवत् । ततः स्वभावतो याति जीवः पक्षीणवन्धनः ॥ १६३ ॥ लोकामं प्राप्य तत्रैव स्थितिं वधाति शाधतीम्। ऊर्ध्व धर्मास्तिकायस्य विषयोगात्र यात्यसौ ॥ १६४ ॥ तत्रानन्तमसंप्राप्तमव्यावाधमसन्त्रिभम् । प्राग्देहात्किंचिद्नोऽसौ सुखं प्राप्तोति शाश्वतम् ॥ १६५ ॥ इति तत्त्वप्रकाशेन निःशेषामपि तां सभाम् । प्रभुः प्रहादयामास विवस्तानिव पद्मिनीम् ॥ १६६ ॥ अथ पुण्यैः समाकृष्टो भव्यानां निःस्पृहः प्रभुः । ंदेशे देशे तमश्छेतुं व्यचरद्वानुमानिव ॥ १६७ ॥ दत्तविश्वावकाशोऽयमाकाशोऽतिगुरुः क्षितेः । गन्तुमित्यादतत्तेन स्थानमुचैर्यियासुना ॥ १६८॥ अनपायामिव प्राप्तुं पादच्छायां नभस्तले 🎼 उपकण्ठे छुलोठास्य पादयोः कमलोत्करः॥ १६९ ॥

यत्तदा विद्ये तस्य पाद्योः पर्श्रुपासनम् 📭 🚉 🦙 . ः अद्यापि भाजनं रुक्ष्म्यास्तेनायं कमरुाकरः ॥ १७० ॥ तिलकं तीर्थकुहुक्ष्म्यास्तस्य पाह पुरो अमृत्। धर्मचकं जगचके चक्रवर्तित्वमक्षतम् ॥ १७१ ॥ विश्वप्रकाशकस्यास्य तेजोभिर्व्यर्थतां गतः । सेवार्थं संचचारात्रे धर्मचकच्छलाद्रविः ॥ १७२ ॥ यत्रातिशयसंपन्नो विजहार जिनेश्वरः । तत्र रोगयहातङ्कशोकशङ्कापि दुर्लभा ॥ १७३ ॥ निष्कलाभा वभूवुस्ते विपक्षा इव सज्जनाः । प्रजा इव भुवोऽप्यासन्निष्कण्टकपरिप्रहाः ॥ १७८ ॥ के विपक्षा वराकास्ते पातिकूल्यविधौ प्रभोः। महावलोऽपि यद्वायुः प्राप तस्यानुकूलताम् ॥ १७५ ॥ हेमरम्यं वपुः पञ्चचत्वारिंशद्धनुर्मितम् । विअदेवैः श्रितो रेजे खर्णशैल इवापरः ॥ १७६॥ द्वाचत्वारिंशदेतस्य सभायां गणिनोऽभवन् । नवैव तीक्ष्णबुद्धीनां शतानि पूर्वधारिणाम् ॥ १७७ ॥. शिक्षकाणां सहस्राणि चत्वारि सप्तभिः शतैः। सह पङ्गः शतैस्रीणि सहस्राण्यधिनोधिनाम् ॥ १७८ ॥ केवलज्ञानिनां पञ्चचत्वारिंशच्छतानि च । मनःपर्ययनेत्राणां तावन्ति क्षपितांहसाम् ॥ १७९ ॥ सप्तेव च सहस्राणि विकयद्भिमुपेयुपाम् । शतैरष्टाभिराश्चिष्टे द्वे सहस्रे च वादिनाम् ॥ १८० ॥ १२ घ० श•

भिजिताणां सहसाणि षट्चतुभिः शतैः सह ।
श्रावकाणां च रुक्षे द्वे शुद्धसम्यक्त्वशालिनाम् ॥ १८१ ॥
श्राविकाणां तु चत्वारि रुक्षाणि क्षपितैनसाम् ।
निर्जराणां तिरश्चां च संख्याप्यत्र न बुध्यते ॥ १८२ ॥
इत्याधास्य चतुर्विधेन महता संघेन संमूषितः
सैन्येनेव विपक्षवादिवदनाकृष्टामशेषां महीम् ।
इत्यन्मोहचम् विजित्य विजयस्तम्भायमानं तदा
सम्मेदाचरुमाससाद विजयश्रीर्धर्मनाथः प्रसुः ॥ १८३ ॥
तत्रासाद्य सितांशुभोगसुभगां चैत्रे चतुर्थीं तिथिं

त्त्रासाच सिताशुभागसभगा चत्र चतुथा तिथि यामिन्यां स नवोत्तरेयमवतां साकं रातैरष्टभिः ।

सार्घद्वादशवर्षलक्षपरमारम्यायुषः प्रक्षये

ध्यानध्वस्तसमस्तकर्मनिगलो जातस्तदानीं क्षणात् ॥१८४॥

अभजदथ विचित्रैवीक्प्रसूनीपचारैः प्रभुरिह हरिचन्द्राराधितो मोक्षरुक्ष्मीम् ।

तदनु तदनुयायी प्राप्तपर्यन्तपूजी-

पचितसुकृतराशिः सं पदं नाकिलोकः ॥ १८५ ॥

इति महाकविश्रीहरिचन्द्रविरचिते धर्मशर्माभ्युदये महाकाच्य एकविंशः सर्गः ध

🗸 अन्यकर्तुः प्रशस्तिः ।

श्रीमानमेयमहिमास्ति स नोमकानां चंशः समस्तजगतीवलयावतंसः । हस्तावलम्बनमवाप्य यमुलसन्ती

🖔 💚 वृद्धीपि न स्वलति दुर्गपथेपु लक्ष्मीः ॥ १ ॥

मुक्ताफलिशितिरलंकृतिषु प्रसिद्ध-स्तत्राईदेव इति निर्मलमृतिंरासीत्। कायस्य एव निरवद्यगुणग्रहः स-त्रकोऽपि यः कुलमशेषमलंचकार॥ २॥ लावण्याम्बुनिधिः कलाकुलगृहं सौभाग्यसद्भाग्ययोः क्रीडावेश्म विलासवासवलभीभूषास्पदं संपदाम्। शौचाचारविवेकविसायमही प्राणप्रिया शृलिनः

शर्वाणीव पतित्रता प्रणयिनी रथ्येति तस्याभवत् ॥ ३ ॥ अर्हत्यदाम्भोरुहचञ्चरीकस्तयोः स्रुतः श्रीहरिचन्द्र आसीत् । गुरुप्रसादादमला वभूनुः सारखते स्रोतिस यस्य वाचः ॥ ४ ॥ भक्तेन शक्तेन च लक्ष्मणेन निर्व्याकुलो राम इवानुजेन । यः पारमासादितबुद्धिसेतुः शास्त्राम्बुराशेः परमाससाद ॥ ५ ॥ पदार्थवैचिच्यरहस्यसंपत्सर्वस्वनिर्वेशमयात्मसादात् । वाग्देवतायाः समवेदि सभ्येर्थः पश्चिमोऽपि प्रथमस्तनूजः ॥ ६ ॥ स कर्णपीयूपरसप्रवाहं रसध्वनेरध्विन सार्थवाहः । श्रीधर्मशर्माभ्युदयाभिधानं महाकविः काव्यमिदं व्यधत्त ॥ ७ ॥

एष्यत्यसारमपि काव्यमिदं मदीय-मादेयतां जिनपतेरनघेश्चरित्रैः । पिण्डं मृदः खयमुदस्य नरा नरेन्द्र-मुद्राङ्कितं किमु न मूर्घनि घारयन्ति ॥ ८॥

दक्षेः साधु परीक्षितं नवनवोल्लेखार्पणेनादरा-चचेतःकषपट्टिकासु शतशः प्राप्तप्रकर्षोद्यम् । नानाभिक्षिविचित्रभावघटनासौभाग्यशोभास्पदं

तन्नः काव्यसुवर्णमस्तु कृतिनां कर्णद्वयीमूषणम् ॥ ९ ॥

जीयाज्ञैनमिदं मतं शमयतु कूरानपीयं कृपा

भारत्या सह शीलयत्वविरतं श्रीः साहचर्यत्रतम् । मात्सर्यं गुणिषु त्यजन्तु पिशुनाः संतोषलीलाजुषः

सन्तः सन्तु भवन्तु च श्रमविदः सर्वे कवीनां जनाः ॥१०॥

🎚 समाप्तोऽयं ग्रन्थः 🎚

## धर्मशर्माभ्युद्यस्येकोनविंशसर्गस्थचित्राणामुद्धारः।

### १ गोसूत्रिकावन्थः। (श्लोकः७८)

जि सिं द भिधावितः मा नसंभ्र मा

मा भ

सिं ५५फ द्धा

द्रीन ΦE २ अधिभूमः। (श्लोकः ८४) क्र ठ 12/10 0 18 과너 1 40 啠 10 5 42 두 七 F 压忙 F E 七 F 4 딥 15 4 18 ३ .सर्वतो भद्रम्। (श्लोक:८६) रं स या भ या म रं रं जि জি ता द द ता क्ष ता मा मा क्ष या ता या भ द मा र र मा द् भ मा मा 7 ₹ भ म द क्ष मा मा क्ष या या ता ता जि रं रं जि ता द द ता रं भ या H या भ

### ४ मुरजबन्धः। (श्लोकः ९४)

५ बोडशदलपद्मबन्धः। (श्लोकी९८।९९.)

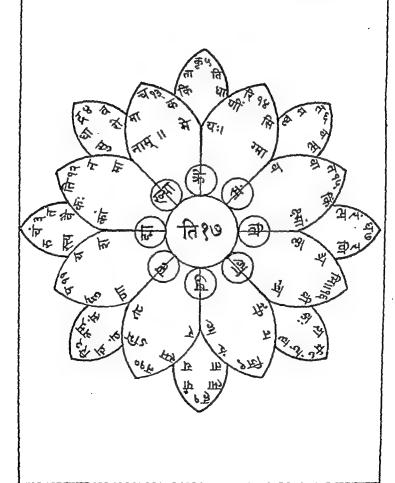

# ६ चऋबन्धः। (श्लोकी१०१।१०२)

| 1 |
|---|
|---|

### ७ चऋबन्धः। (श्लोकः १०४)



## धर्मशर्माभ्युदयस्यश्लोकानां सूची।

स॰ स्ठो॰ पृ॰ अकलुषतरवारिभिर्वि० १३। ५४।१०१ अकामनिर्जरावालतपः २१। **46136** अकृत्रिमैश्वैलगृहैर्जि॰ ३६।५६ U अक्षिप्तप्रलयन्टोद्ध० १६। ४४।१२० ्अखण्डहेमाण्डकपुण्ड 41 99143 अखिलमलिन्पक्षं पूर्वे ० ८। ४४।६७ अगुरुरिति सुगन्धिद्रव्य॰ १। अगोचरं चण्डहचेरपि १२। अत्रे प्रसर्पचतुरङ्गविस्तृतां ९। . अप्रे भजन्तो, विरसत्व० ४। अङ्गमुत्तुङ्गमातङ्गमा० १९। ५५।१४७ अङ्गरागमपि कापि पा ४९। ३९ अज्ञवज्ञमगधान्ध्रनैषधेः ५। १६। ३६ अङ्गसंब्रहपरः करपातं १५। ४३।११४ . अङ्गसादमवसादितधै०१५। १०।१११ अज्ञारशकटारामभा० २१।१४५।१७४ अङ्गेषु जातेष्वपि त १७। ९४।१३३ अङ्गोऽप्यनङ्गो हरिणे० १७। ४५।१२८ अचिन्खचिन्तामणि० १८। २१।१३६ अजसमासीद्नसंप० १८।,६२।१४० अद्वालशालांपणचत्व १७१ ८९११३२ अणुवतानि पंच स्यू० २१। १२५। १७३ अतस्त्रमानसे सेना १९। ५६।१४७ 'अतिशयपरिभोगतो ० १३। ६२।१०१। अतुच्छमच्छायमहों

अखन्तं किमपि १६। ८०।१२३ अलन्तनिःसहरक्षेपुं ॰ ३। ४२। २२ अलन्तमव्याहतवेग • ९। २०। ७१ अत्र प्रचारो न वि॰ १०। ५५। ८३ अत्रान्तरे वेत्रिनिवे० १७।१०६।१३४ अत्रोचरुक्मशिखरी० १०। ४६। ८२ अथ तथाविधभाविसु० ३। ७५।२२५ भय तैः प्रेपितो दूतः १९। ४।१४१ अथ दिद्युम्मुं रम० ११। ६३। ८९ अय पुण्यैः समाकृष्टो २१।१६७।१७६ अथ प्रतीहार्पदे १७। ३२।१२७ भय श्रुतारोपसुसप्र॰ 158 , १११३५ अय श्रथीभूत्विमो० १८। ५५।१३९ अय स तत्र निधीश्व०११। अथ स दण्डधरेण रा ७६। १७ अथ सर्भसमस्यां 61 73 18 अथाद्धदम्भेन सहो० १४। ७५।१०९ अयाधिपेनार्ययित् 901 अधापनिद्रावधियोध ० 91 35 अयापरांद द्यितेन १२। १४। ९२ अयाभवन्नम्युद्नाद् • १७। दर्1१३२ अधाभिषेतुं सुरशले जा अधायमन्येद्युरुदार • 91934 901 अधायमोह्य पति 2261006105 अधारणाच्युती कल्पाः २१। ६९।१६८

स॰ श्लो॰ पृ॰

स्थास्तसंच्यारुधिरा० १४। २१।१०४ १। ३२। ४ अथास्ति जम्बूपपदः अथास्पदं नभोगानां ३। ४५। २२ ं अंथास्य पत्नी निस्ति० २। ३५। १३ २। ६३। १६ अंथैकदान्तःपुरसार० अयेकदा व्योम्नि निर० ४। ४१। 30 अथैनमाष्ट्रच्छप सबा० ४। ७७। ३३ अयेष मूर्च्छत्सु मृदङ्ग० १८। ४५।१३९ अयैष श्वहारवतीमि० १८। १।१३५ अयोऽङ्गिनां नेत्रसह० १७। 🗸 ७।१२५ **, अयो**चितसपर्यया ४। ९३। ३५ अयो जिनेन्द्रानुचराः ७। ५२। ५७ अयोत्याय चृपः पीठा० ३। 91.96 अदेवे देवबुद्धिया २१।१३१।१७३ .३। ५७। २४ 'अदृष्टसंततिः स्पष्ट**ः** । अद्य भूप भवतोऽस्ति पा ३३ो ३८ अद्योत्सिप्य करं व्रवी०१६। ८७।१२४ अधः कृतस्तावदन • ण २१। ५४ · **अ**घःस्थेषु करी सा 291 021966 अधस्तात्तस्य विस्तीर्णे ३। ३९। २२ अधिकं दरमेलाहो 951 391984 १३। १०। ९७ अधिगतकरंणारसेव 931 701 86 अधिगतनदमप्यगा० धा ३३। ५५ अधिश्रियं नीरदमा अभूष्यमन्येर धिरुह्य ४। १५। २७ २०। ३६११५६ स्रध्यासीनो ध्यानसु **अ**नन्यनारीप्रणयिन्य 921 941 52 2919651905 अनंपायामिव प्राप्त

स॰ श्लो॰ पृ॰

अनागारं वर्त द्वेघा २१।१५५।१७५ अनादरेणापि सुधा० रा ५रा १५ अनाहतोपऋमकर्ण • 961 331930 अनारतं वीररसाभि० ४। ३५। २९ अनारतं मन्दरमेदु० १७। ५३।१२९ अनिन्यदन्तद्यतिफे० रा ५९। १५ अनुकलितगुगस्य सौ०१३। ६४।१०२ अनुगत्भुजगेन्द्रान्म० ८। १४। ६१ अनुगतभुजमालाली ० ८। २९१ ६४ अनुगुणमनुभावस्यानु० 61 अनुज्झितस्रेहभरं वि०१८। १८।१३६ अनेकधातुच्छविभा० १०। १८। ७८ अनेकधातुरङ्गाव्या० १९। ८३।१५० अनेकपद्माप्सरसः 91 881 4 अनेकपापरको वा 951 351988 अनेकविटपस्प्रष्टपयो ० ३। २४। २० अनेन कोदण्डसखेन १७। ६०।१३० अनेन कोपज्वलनेन ४। २७। २८ अनेन पूर्वापरदिग्वि० १०। ४७। ८२ **अन्तः**स्खबहोहखढी० ९। ६३। ७५ अन्तःस्थितप्र**थितरा**० 91 661 90 **अन्तर**खन्तनिर्गूढप० 951 381984 अन्तरस्थावकाशेन ३। ४११ २२ अन्तरू**र्घ्वपाणिवि०** था ७५। ४२ अन्तर्वाहौदीप्यमानै० २०। ५४।१५८ थन्तर्**शनेकैकनिष्क**० २०। ७५११६० अन्तर्वेषुः प्रणयिनः €1-- 31 8X अन्यं जलाधारमितः १४। २३।१०५

0 9;

स॰ श्लो॰ पृ० 🖟

स्मन्याङ्गनासगमलाल० ४। ५५। ३१ अन्ये भियोपात्तपयो० ४। २८। २९ ६। ३७। ५० अन्योन्यघट्टनरणन्स**०** सन्योन्यदत्तं निसंख० १४। १६।१०४ ६। ४२। ५० अन्योन्यसंचलन्य • अन्योन्यस्खलनवशा० १६। ५०।१२० १८। १२।१३६ अपल्यमिच्छन्ति त॰ १३। २५। ९८ अपहृतवसने जडेन अपहतवसने जलैनि॰ १३। ४२।१०० ७। ४। ५३ *स्थपारयचप्रतिरूपम* इं १२। १६। ९२ **अ**पास्तपीयूषमयूख• २।१०३ अपास्य पूर्वामिसर॰ 981 अपि जगत्यु मनोभ० ११। ५६। ८९ १८। २५।१३७ अपेक्य कालं कमपि २०। ९८।१६२ अप्युद्रीवैः श्रूयमाणा १८। १६।१४३ अवलां तां पुरस्कृत्य ७। ५६। ५८ .श्रवालशेवालदला 🍳 समजत जघनं जघान १३। ४८।१०० अभजदथ विचित्रे० २१।१८५।१७८ २१।१६०।१७६ **अभावाद्वन्धहेत्**नां ८। १२। ६१ अभिनवमणिमुका॰ १३। ६६।१०२ -अभिनवशशिनो ्यभिमुखमभिद्यमा० १३। ६९।१०२ **अभूद्**येक्षाकुविशा ० श 31 90 पा ७०१ ४१ **स**भ्युपात्तकमलैः, E1 96 समान्त इव हम्येभ्य॰ 31 ध ३ १७४ १५ अमित गुणगणानां ७। २७। ५५. अभी अमन्तो वितत॰

अमूर्तक्षेतनाचिहः २१। १०।१६३ अम्मोधिरिव कल्पा॰ १९। ८१।१५० अयं स कामो नियतं १७१ - ६११२५ अयमतिशयवृद्धो 🐪 ८१-१९१ ६९ अयमनद्वगजस्य म० ११। ५१। ८८ अयमस्पाकमेणाक्षि ३। ३२। २२ अयमिह जटिलोर्मि॰ 🗷। २४। ६३ अयमुपरि सविद्युत्तो० ८। २१। ६२ अर्जिकाणां सहस्राणि २१।१८१।१७८ अर्थे हदिस्थेऽपि कवि १। १४। . ३ अर्थे।दितेन्दोः शुक्रच०१४। ३६११०<u>६</u> अर्हत्पदाम्भोरुह०प्र०प्र० । ४।१७६ अलंकृतं मह्नलसंवि० १८। े ३।१३५ ८। ५५। .६८ अलम्लममृतेनाखा • अल्पीयसि खस्य फले 😮। ५३। ३३ अवकरनिकुरम्बे माठ० ८। अ ६० अवन्तिनायोऽयमनि०१७। ३३।१२७ अवरावेदनीयस्य 🕌 २१।११३।१७२ अवापुरेके रिपवः । २७। १२ त्रा २४। १२ अवाप्तवाञ्डाभ्यधि • **अवा**प्य तत्पाणिपुटा॰ ७। २। ५३ अवाप्य सर्पाधिपमौ० 91 3 51 अविरतजलकेलिलो॰ १३। ५५।१०१ अविरलपलितायमा० १३। २१। ९८ अविरललहरीप्रसार्य० १३। ४७।१०० अव्याहतप्रसर्वात• हा ४९। ५२ अशेषसुरसुन्दरीनय० १०। १७। ७८ अस्मगर्भमणिकिद्विणी० ५। ७३। ४३

स॰ शो॰ पृ•

स॰ श्लो॰ प्र॰।

**अक्षगर्भमयम्**ध्वेमु० पा ४७। ३९ अश्रान्तं श्रिय इव १६। ४९।१२० <del>े भश्रुगद्गदगिरामिह</del> १५। ५७।११५ अष्टोत्तरां दशशतीं हा १५। ४६ अष्टी प्रकृतयः प्रोक्ता २१।१०९।१७१ असक्तमाकारनिरीक्ष ० रा १३। ११ असत्पथस्थापितदण्ड॰ ४। ३७। २९ असंभृतं मण्डनमङ्गय० क्षा पड़ा ३२ असह्यहेतिप्रसरैः प० ण २९। ५५ असारसँसारमञ्ख्य ॰ रा FC1 9F असावनालोक्य क्र॰ ७२। १७ असुराहि सुपंणी भिवि ० २१। ६१।१६७ अस्त गते भाखात १४। २४।१०५। अस्ताचलात्कालवली ० १४। २२।१०४ अस्ताद्रिमारुह्य रविः १४। ८।१०३ अहमिह गुरुलज्जया १३। ३९। ९९ अमंमिहं महमीहें पा ९०। ४३, अहमुदयवता जनेन १३। ५६।१०१; अहह निर्देहति स 991 991 68 अहेरिवापातमनोरमे॰ ४। ५४। ३१: अहो खलसापि म॰ १। २६। Š १७। १८।१२६ अहो समन्गीलति अस्य मानाधिकैः सेना १९। १३।१४३ अस्याः खरूपं कथमे० ९। ३५। ७२. असेंद्रमावर्जितमौलि॰१७।-३६।१२८ आः संचरत्रमंभिः १४। ७४।१०९ आः कोमलालापपरे॰ १। १६० ४ आकर्णपूर्ण क्रुटिलाल० ४। पटा ३१ । आविभूतं यद्भवद्भूत २०। ९५।१६२

स० श्लो० प्र• आकान्ते चट्टलतुरंग० १६। ५१।१२१ आगतोऽयमिहं तत्त० ५। ३५। ३८ आगत्यासनकम्पक**ः ५**। ८९। ४३ आज्ञामतिकम्य मनो० १४। २७।१०५ आज्ञामिव पुरि हेश० ३। ३। १८ आतङ्काकुलशवरीवि० १६। ५७।१२५ आतङ्कार्तिहरस्तपद्म० १९।१०१।१५२ आदाय नेपध्यमयो० १४। ६१।१०८ 91 361 18 आदाय शब्दार्थम० आदितस्तिस्णां प्राज्ञै० २१।१११।१७२ आधे वर्षसहस्राणि २१। २२।१६४ आनन्दोच्छ्रसितंमनाः १६। ८३।१२३ आयाति कान्ते हृदयं १४। ७७।१०\$ भायाति प्रवलतंरप्र॰ १६। ३७।११९ आयातो दुरधिगमा० १६। २९।११९ आयुःकर्मालानंभक्ते २०। ११।१५४ २१। ३७।१६५ आयुर्योजनयानस्य 😘 आरम्भोच्छलिततुरं० १६। २४।११६ आरूढस्तुरगमिमं 😘 १६। ६०।१२२

आरोप्य चित्रा वरप० १४। ६०।१०८

आर्तध्यानवशाजीवो २१। ४२।१६६

आर्द्रकन्दं कलिङ्गं वा २१।१३८।१७४

आलापैरिति वहुंमा० १६। ८२।१२५

आंलिङ्गय वालाय स॰ १७। ९७।१३३

आवर्तगर्तान्तरसौ प० १४। १२।१०४

आविर्वेभृतुः सारसृर्ये०१४। ६९।१०५

'आविभेवद्धान्तकृपाणं १४। ः ९।१**५३** 

आविष्कर्तुं स्फारमो० २०। ४।१५४ आश्रवद्वाररोघेन शु० २१।११८।१७२ आश्रवाणामशेषाणां २१।११७।१७२ आसंसारं साहचर्यव्र० २०। ४४।१५७ आसज्योद्धृतचरणाप०१६। १६।११८ आसिन्धुगङ्गाविजया० ९। ६७।७५ आ स्कन्धं जलमव० १६। ६१।१२१ आस्कन्धमृज्वी तद० १। ५१। ६ आस्तां जगन्मणे॰ १९। ४०।१४६ आस्यं तस्याः साल० २०। ७३।१६० आहतानि पुरुषायित०१५। ५८।११५ आहवक्रममामूलमथ १९। १।१४१ इक्ष्वाकुमुख्यक्षितिपा० १७। १०।१२५ इक्वाकुवंशप्रभवः प्र० १७। ७१।१३१ इतः प्रमृत्यम्ब न ते २। ३८। १४ इतस्ततः कजलकोम॰ १२। ३०। ९३ इतस्तरतो लोलनभाजि ७। ६३। ५८ इति कयापि दयाप० ११। ४३। ८७ इति कृतजलकेलिकौ०१३। ५८११०१ इति तत्त्वप्रकाशेन २१।१६६।१७६ इति तिर्यग्गतेर्भेदो २१। ४३।१६६ इति निरुपमभात्ति ८। ४३। ६६ इति निरुपमलक्ष्मीर० २०।१०१।१६२ इति निशम्य स स॰ ४। ९२। ३५ इति प्रमोदादनुशास्य १८। ४४।१३८ इति प्रसप्तादुपलालि॰ १२। २५। ८३ इति प्रीतिप्रायं यहरू ३। ७७। २६ इति मुहुरपरेर्गधार्यः १३। १३। ९७

इति राजगणे तस्मि॰ १९। ३२।१४५ इति वचनमुदारं भा० ११। ७२। ५० इति विशङ्ख्यं मधोर्व०११। २२। ८५ इति व्यतिकम्य दि॰ १८। ५४।१३९ इति व्यावर्णितो जीव०२१। ८०।१६९ इति सरसिरुहञ्जमा० १३। ४०।१०० इतीव काचिलवचृत० १२। ४६। ९४ इतीव भाःस्तम्भित० १। ७४। ८ इत्थं यावत्प्राप्य वैरा०२०। २४।१५५ इत्थं वारिविहारके॰ १३। ७१।१०२ इत्यं विचिन्सैष कृ० ९। ४२। ७३ इथं विदर्भवसुधाधि० १६। ८८। १२४ इत्यं वियोगानलदा० १४। ७६।१०९ इत्यं विलोक्य मधु० १५। ७०।११६ इत्थं स त्रिदशजनस्य १६। ३८।१९९ इत्यं प्रनियमिव प्रमथ्य ३। ७४। २५ इत्यं घने व्यक्षितने० १४। ७२।१०९ इत्यं चिन्तयतोऽथ રા હળા ૧૭ इत्यं तदर्थकथया हृदि ५। ८७। ४३ इत्यं तयोक्ते द्विगु० १७। ७८।१३१ इत्थं पुरः प्रेप्य जरा० ४। ६०। ३२ इत्थं मिथः पौरक्तयाः १७। ८३।१३२ इल्प्रज्ञशोभातिशयेन १७। २३।१२७ इसब्दानां पप्रलक्षाणि२०। १।१५३ इलाकर्ण्य स तस्य । १०। ५७। ८३ इत्याकस्मिकविस्मयां २। ७९। १७ इलाराध्य त्रिभुवनगुरं ८। ५७। ६९ इलाश्वास चतुर्विधेन २१।१८३।१७८

इत्युचैनिगदति वैत्रि० १६। ४१।१२० इत्युचैस्तनवप्रभूषणव् ः ९। १०। १०६ इत्युदीर्य च मिथः 🐪 ५। ४६। ३९ इसेष संचिन्स् वि० ४।:६९। ३२ इत्येष निःशेषजगहर ेश ५०। ३१ इलेष बन्धतत्त्वस्य २१।११६।१७२ इन्दुर्यदन्यासु कलाः १४। ३७।१०६ इन्द्रोपेन्द्रब्रह्मस्ट्राह० २०। १९।१५५ ह्रमामनालोचनगोचरां २। ५५। १५ इयं गिरेगेरिकरागर० १०। २३। ७९ इयमुदस्य करैः परि० ११। ४६। ८८ ३। ५६। २४ इयं प्राणिप्रया पत्नी इलामूलमिलन्मोलिर्न० ३। ४६। ३२ इह क्षरिन्नर्शसारिहाक ७। ६५। ५८ इह घनैर्मलिनैरपह० ११। ३३। ८६ इह तृषातुरमर्थिनमा०११। ३०। ८६ इह पिहितपदार्थे स० ८। ५४। ६८ इह मृगनयनासु सा० १३। . ५। ९७ इह जुनां रसना वदः ११। ३१। ८६ इह हि मिलितरङ्ग० ८। २५। ६३ इह हि रोधरनांसि ११। ६१। ८९ इहावमी मारतधूत॰ १२। २९। ९३ इहार्यकामाभिनिवेश० १८। ३२।१३७ इहेहते यो नतवर्ग० १८। ३३।१३७ इहोपभुक्ता कतमैर्न . १८। ४२।१३८ ज्ञक्तमागमनिमित्तमा०. ५।, ३०। ३८ डक्ता तमित्यनुचरं १७११०९।१३४ जमदुरधमधिरोप्य, , , , ५। ,६५। ४१ ।

जुन्तितमाप पलाश ११। १६। ८५ उचासनस्थोऽपि सतां<u>ः १। १३०। १</u>,४ उचैत्तनशिखोलासिप् ३। २२। २० उत्सिप्तकेतुपटपहनि० ६। २३। ४७ **उत्क्षिप्तसहकाराप्रम** ३। ३०। ३१ उत्खातखङ्गप्रतिविम्बि० ४। ३४। ३९ **उत्खातपङ्किलविसा०** ६। ८। ४५ **उत्खाताचलशिखरैः** 981.481939 **उत्तरीयम**पकर्षति १५। ३१।११३ .उत्तिष्ट त्रिजगद्धीश 981 201998 उत्तिष्ठनुदयगिरेरिवे० १६। ३९।११९ उत्तङ्गद्यमवलभीषु पा० १६। ६४।१२२ उत्थितान्यपि रतो० १५। ६४।११६ उत्पालिकाभूस्तिमितै• १। ४७। ६ उत्फालैर्द्<u>र</u>तमबटस्थ**०** 951 431939 **टत्सङ्गमारोप्य तमङ्गजं** \$1 991 00 उत्सर्विण्यवसर्विण्योः २१। ४९।१६६ **उ**त्साहशीलाभिरलं ्रा एषा ७६ **उदंशुमला** कलया १४। ३४।१०५ **उद्यशासा**कुसुमार्घ० १२।४२। ९४ उदप्रशाखाद्यनचञ्च ० १२। ५०। ९५ उदघति भूलतिका 931, 931 89 उदघदुचैःस्तनवप्रशा० रा ४१। १४ **उद्धिनिहितनेत्रा**० 61 941 89 उदर्कवकां वनिताख रा २०। १९ **ड**दीरयत्रिखमृतप्रपां 921,351 58 उदीरिते श्रीरतिकी॰ 31 451 94 उदेति पातालतलात्मु॰ १। ७२। ८

स० श्लो० पृ०ं∤,

उद्गायतीव श्रमदिक्षु० ४। ६। २६ उद्दण्डं यत्र यत्रासी० १९। ६५।१४८ ्उद्दामद्विरदेनाद्यो(?) १९। २८।१४४ . उद्दामरागरससागर० ६। ३९। ५० , उद्दामसामोद्भवचीत्कृ०१०। ५०। ८२ . उद्धर्तुमुद्दामतमिस्नप० १४। ३८।१०६ . उद्भिय सीममवस० १०। ४० ।८१ . उद्भिन्नोहामरोमाञ्चक०१९। ४८।१४६ . उचत्पदाङ्कष्टनखां गुद० ९। १९। ७१ ,उद्यद्भुजालम्बितना० १७। ९९।१३३ , उद्दल्गत्तुरगतरिक्षता० १६। ५३।१२१ . उन्निद्रयन्निव चिराय ६। ३२। ४९ उन्मादिका शक्तिर॰ ४। ७२। ३३ उन्मीलन्नवनित्रीम०१६। ६२।१२१ उन्मीलन्नवनलिनीव० १०। २९। ८० उन्मुद्रितो यह्नवतापि १७। ८२।१३२ उपचितमतिमात्रं वा० ८। १३। ६१ उपनदि नलिनीवनेषु १३। १८। ९८ चयनदि पुलिने प्रि॰ १३। १६। ९७ **उपर्युपारूढवधूमुखे**० 91 631 5 उपागमे तद्विपदाम॰ ४। ५१। ३१ दपात्ततःत्रोऽप्यखि• १८। १६।१३६ उपात्ततारामणिभूष॰ 181 131900 उपासनायास्य वला॰ रा १४। ११ उपेत्य वात्येव जरा० १८। ११।१३५ उपेयुषोऽनन्तपधा• ण ३८। ५६ उहलास विनिमीलि॰ १५। १२।१११ उहसरकेसरो रक्तप॰ ३। २५। २०

स॰ श्लो॰ पृ॰ उल्लासितानन्दपयः० १७। ९।१२५ **ऊना सहस्रेरच्दानां २१। ५४।१६७** जम्बे तस्यास्तार्ध्यद्वं० २०। ८४।१६१ **ऊर्घ्व तेभ्योऽभूज्ञतु० २०। ८७।१६**१ कर्ष्वं तेभ्यो वहभं २०। ९१।१६१ ऋतुकदम्बकमाह्यती.११। ६४। ८९ एक आद्ये द्वितीये च २१। २०1१६४ एकका इह निशम्य पा वेडा ३७ एकत्र नक्षत्रपतिः 308108 186 एकं पात्रं सोकुमार्थस्य २०। ४८।१५७ एकया गुरुक्लत्रमण्ड० ५। ५४। ४० एकान्तं सुरसवरार्ये० १६। ६३।१२२ एकेन तेन वलिना हा था ४४ एके भुजर्वारणसेतुभिः ९१ ७६१ ७६ एको न केवलमनेक० द्रा १८। ४६ एणनाभिमभिवीक्ष्य ः पा विषा इइ एणनाभिरसनिर्मिते • पा पुत्रा ३९ एताः प्रवालहारिण्यो ३। ३४। २१ एतां धनुर्यप्टिमिवैप १७। १४।१२६ एतेत हे धावत प० १७१ ८८११३२ एनं पति प्राप्य दि० १७। २७।१२८ एवं नर्कलक्षाणाम॰ २१। १६११६४ एवमादि यदादिष्टं २१।१३९।१७४ एध्यलसारम॰ प्र. प्र. t ciqus ऐरावणबरुलकर्णेस० ६। ३५। ४९ ऐरावणस्थाय करात्क० ४। ४३१ ३० ऐरावणेन प्रतिदन्ति० १४। ३३।१०५ ऒंकार्वस्त्रस्तुतमङ्ग St YUI 52

ओष्ठखण्डनमखक्षति० १५। ५५।११५ औरसुक्यंनुन्ना शिशु॰ 91 - El: 40 कः झर्मदं बृजिनभी० १९। ९९।१५२ कः पण्डितो नाम 91 931 00 कड्रः किं कोककेकाकी १९। ८२।१५० कङ्कोलकैलाल**व**ली० १७। ६२।१३० कटके सरोजवनसं० १०। ४२। ८१ कंग्ठीरवेणेव नितान्त० ९। २१। ७१ कतिपयैर्दशनैरिव 991 . 61 68 कथमधिकगुणं करं 931 361 36 कथमपि तटिनीसगा० १३। १९। ९८ कदाचिदपि नैतेषां २१। २३।१६४ कंदर्पकोदण्डलतामि० १७। २६।१२७ कंधरावधि तिरोहिता पा ३। ३५ कपोललावण्यमया० रा ५७। १५ कपोलहेतोः खळु लो० २। ५०। १५ कम्पाद्भवः क्षभ्यदशे० ९। ६०। ७४ कयाचिदुज्जम्भित • १२। ४९। ९५ करणबन्धविवर्तनसा० ११। ६२। ८९ करी करोत्झिप्तसरो० ७। ५५। ५७ करेणुमारुह्य पतिंवरा १७। ११।१२५ करेऽन्द्रकं कङ्कणमञ् १७। ८७।१३२ करैः प्रवालान्कुसुमानि १२। ४३। ९४ क़र्कशस्तनयुगेन नः १५। ३८।११३ कर्णाकारं गोपुराणां २०। ८५।१६१ कर्णाटलारद्रविडान्ध्र० १७। ६५।१३० कर्त कार्य केवलं खस्य २०। ८।१५४ क़र्पूरपूरेरिवः बन्दना० १४।-४८।१०७

कर्मकौशलदिदक्षयात्र ५। १८। ३७ कर्मभूमिभवास्तेऽपि २१। ४७।१६६ कलमरालवधूमुखख० ११। ५०। ८८ कलविराजिविराजित० ११। १०। ८४ कलापिनो मन्दरसा० ११। ७०। ९० कळुषमिह विपक्षं द० ८। ३१। ६४ कल्पद्वचिन्तामणिका० ९१ ५२। ७४ कल्पद्धमान्कल्पितदा० १। ५५। 🦠 कल्पान्तोद्यद्वादश० २०। ४६।१५७ कशाबनैः किंचिदवा० ७। ४५। ५७ कश्चित्कराभ्यां नख० १७। ३०।१२७ कषायोदयतस्तीव्रप० 291-991969 काशीव रलोचयगु० ९। ७२। ७५ कानना कानने नुका १९। ९२।१५१ कान्तकान्तदशनच्छ० १५। २९।११३ कान्तारतरवो नैते ३। १३। २० कान्तिः कालव्यालचू०२०। **E1948** कान्तिकाण्डपटगु० 41 पा ३६ कापि भूत्रयजयाय पा ४८। ३९ कापिशायनरसैरभि० १५। -२३।११५ कामं प्रति प्रोज्झित० ४। १७। २७ कामसिद्धिमिव रूप॰ पा ४०। ३८ कामस्तदानीं मिथुनानि १४। १५।१०४ कामहेतुरुदितों मधु० १५। १८।११र कामान्धमेव द्वंतमा० १७११००।१३३ कांमिना द्वतमपास्य 🐪 १५1 :३२199ई काम्बोजवानायुजवा० ८। पना उई कायस्य एव स्मर एव १४। ५८।१०८

स० श्हो० पृ०

कारुण्यद्रविणनिधे १६। ४०।१२० कार्मणेनैव तेनोढा 951 - 61983 कार्यशेषमशेपज्ञोऽशे० १९। 21989 काले कुलस्थितिरिति 13 901 84 काले प्रजानां जन० 991 20 कालो दिनकरादीना० २१। ८९।१७० कासारसीकरासारमु॰ ३। ३१। २१ किं सीधुना स्फाटि॰ ४। ४२। ३० किं चाप्रतस्तेन नि॰ ९। ३३। ७२ किं तु सा स्थितिर॰ पा २६। ३७ किं लत्र भूविहजि ४। ६५। ३२ किं न पश्यति पतिं 941 981999 किमतनुतरपुण्यैः 61 ३। ५९ किमन्यदन्ये पिकप० १२। ४५। ९४ किमन्यैविंस्तरेरेतद्रहस्यं २ १ । १ २ ० । १ ७ २ किमपि पाण्डुपयोध० ११। ४७। ८४ क्रिमपि मृदुमृद्गध्वा० ८। ४१। ६६ क्रिमप्यहो धार्ष्यम० १४। ५०।१०७ किमुच्यतेऽन्यद्भणर० १८। ४३।१३८ क्रिमु दासतया स्था॰ १९। २४।१३२ किमेणकेतुः किमसा० १७।१०१।१३३ किं ब्रमः शिरसि ज० १६। ७९।१२३ द्धतः सुवृत्तं स्तन्यु० १७। २१।१२६ कुतिधिरं जीवति वा० ४। ४७। ३० कुन्तलाचनविचक्षण० १५। ४१।११४ कुपितकेसरिचकचपे०१०। ३७। ८१ कुमुद्वतीविश्रमद्यास • १४। ४४।१०६ द्धम्भभूरिव निर्मय॰ १९। ५७।१४७

स॰ श्लो॰ पृ॰ कुम्भयुग्ममिव मङ्ग० । ५४। ४२ कुर्वनगुर्वी वाङ्मनः० - २०१ ४०।१५७ कुलेऽपि किं तात त॰ १। ५१-१० कुशोपहद्धां हतमाल० १०। ५६। ८३ कृष्माण्डीफलभरगर्भ० १६। ७२।१२२ कृतश्रमा ये नववी० ७। ४६। ५७ कृताप्यधो भोगिपुरी 🦂 १। ६२। 🐠 कृताभिषेको न परं १८। ५१।१३६ कृतार्थाविति मन्ये॰ ३। ७२१ २५ कृतार्थीकृतार्थीहित**ः** १०। ५१। ८२ कृता श्वञ्जगतेर्भेदा॰ २१। ३२।१६५ कृतेऽपि पुष्पावचये 921 461-84 कृतेर्ध्येव खिय द॰ १२। १७। ९२ कृती न चेत्तेन विर० २। ४७। १४ कृत्वा रूपं दंशपोत० २०। ८०।१६० के न बार्णनिवाणस्ते १९। ६६११४८ केवलज्ञानिनां पद्यच० २१।१७९।१७७ केवलिश्रुतसंघार्द्यमा २१। ९८।१७१ के विपक्षा वराकास्ते २१।१७५।१७७ केशांस्तस्याधत मा । २०। २०।१५६ केशेषु भन्नस्तरलल• 91 191 18 कोदण्डदण्डनिर्मुक्त० १९। ६३।१४८ कोलाइलं कापि मुधा १७। ९५।१३३ कीमुदीरसविलासला० ५। ६६। ४१ फान्ते तवाप्ते वलिभिः ४। ५६। ३१ क्रीडाधेलप्रस्थपद्मास् २। ७८। १७ कोडोद्यानान्यत्र च ेर्। ८१।१६० क्रुरः छतान्तमहिष् , ६। ४०। ५०

स० श्लो० पृ०

क्रचित्रं चके करवा निर्दाप्तान प्राप्त क्ष प्रयासि परिभूय 🐎 पाः ७६। ४२ क यामि तत्कि नु ' १। ७४। १७ कार्य जगहीचनवहामी ९। ३८। ७२ केंद्र नभः क च दिशः १०। ४३। ८१ क्रयं लक्ष्मीः केंद्रश २०। ९९।१६२ क्षणं वितक्येंति स । ४। ४४। ३० क्षान्तिशीचद्यादा० २११ ९७१९० क्षालितोऽपि मधुना १५। २१।११२ क्षितितलविनिवेशं० १३। ३। ९६ श्चंद्रतेजं:सवित्रीभिः 🐪 ३। '७०।' २५ <sup>7</sup> श ३३। क्षेत्रच्छदैः पूर्वविदे० क्षेत्रश्रीरंधिकविलोत्त० १६। १६९। १२२ क्षोबीयांनहमंसीति 🗥 🗓 ६६। २४-खुङ्गेत्रांसावशिष्टेऽय १९। ९५।१५१ खण्डनं ताडनं तंत्रो० २१। ३१।१६५ खर्ल विधाना सुजता १। २२। खलं इवं द्विजराजमपि ११। ३२। ८६ खलीनपर्याणमपास्य 💛 । ५८: खिन <u>महश्राहचकी विश्वा</u> ५२।१२९ गङ्गामुपास्ते श्रयति १७। ४८।१२९ गङ्गीरगगुद्ध्याङ्गगौरकं १९। ५४।१४७ गच्छ लमाच्छादित० १४। ६२।१०८ गच्छत्रधिश्वरतरं जि॰ ६। १६। ४६ गच्छंत्रनेल्पतरकल्प० है। ३६। ४९ गजश्रमान्सुग्धंमृगां गंधा ३४। ५६ गजवाजिजवाजिज 🖂 १। १६।१५१ गजो न चन्यद्विपदार्व जां। ५४। ५५ । धुः श्रीव्मार्कतेजोभिरिवर १७। ५०।१२६:

स॰ श्लो॰ पृ० गण्डमण्डसभुवि स्त० वेषा प्रवाववर गतत्रपो यस्रपुणीव १८। २०।१३६ गतागतेषु स्खलितं १२। ५। ९१ गतेऽपि हम्गोचरमत्र **સ**! 21 90 गन्तुमारभत कोऽपि 941 ६८199६ गमीरनाभिहदमज्ञद्व० २। ४२। १४ गर्जितग्लपितदिगग० पा ६१। ४० गर्भे वसन्नपि महैर्० ६। ९। ४५ गहनकुजलंतान्तरित०११। १७। ८५. गाडस्रीभुंजंपरिरंम्भ० १६। ४।११७३ गायन्नटनमद्नुनज० ६। ३८। ५० गायनादेनेव भृज्ञाङ्ग० २०। ९३।१६१ गिरीशलीलावनमित्यु०१२। २७। ५३ गीतं वाद्यं नृत्यमप्या०२०। ३३।१५६ गुणदोषानविज्ञाय १९। ३८।१४५ गुणपरिकरमुचैः कुर्वे० ८। ५३। ६८ गुणलतेव धनुर्श्रमरा० ११। ७१। ९० गुणातिरेकप्रतिपत्ति० १७। ७०।१३१ गुणानधस्तान्नयतो० ી રુષાં જ गुणार्णवं नम्रतराम० 961 461980 गुणेर्घनोन्नते नूनं भ० ३। ६७। २५ गुरुः स एव यो प्र० २१।१२९।१७३-गुरुनिहवदोषोक्तिमा० २१। ९५।१७० गुरुत्तनाभोगंभरेण १२। १६। ५१: गुरोनितम्बादिहः का० २। ४६। १४ गृहागतायं यत्कांछे । २१।१५२।१७५ : गृहीतपाणिस्त्वमनेन १७।: ६१।१३०

स॰ श्लो॰ पृ॰

घनतरतरुणाढयेनात्र ८। २०। ६२ घनसुषिरंततांनामुद्ध० ८। ३०। ६४ घनानिहोत्यैः स्थलप॰ ७। २४। ५५ चकर्प निर्मुक्तिशिली० १७ । ५४। १२९ चकार यो नेत्रचकोर० २। ६४। १६ चकास्ति पर्यनंतपतत्प० १। ३९। ५ चक्राब्जराह्यदिविलो० ९। १८। ७१ चकें कार्य संयमस्तस्य २०। ४७।१५७ चकेऽरिसंतर्तिमिहा० १९। ९८।१५२ चतस्रः कोटयस्तिस्रो' २१। ५३।१६७ चंत्ररङ्गबले तर्त्रं परी० १९। ७७।१४९ चतुरज्ञां चमूं संकत्ना १९। ७।१४२ चतुर्थपुरुषार्थाय स्पृ० ३। ५८। २४ चतुर्था दशभियेका २१। १५।१६४ चतुर्थे त्रीण्यहान्येव २१। ४१।१६६ चन्दनस्थासकैहीस्यं ३। ५। १८ चन्द्रप्रभं नौमि यदीय० १। १ २। १ चन्द्रांशुचन्दनरसादपि १९। ९७।१५२ चन्द्रे सिधिति चान्द्र० १४। '८४।११० चन्द्रोदंयोजम्भित० १४। ५७।१०७ चित्रं किमेतजिनया॰ 51 31 65 चित्रमेतजगिमन्ने ३। ५१। २३ चित्रं प्रचिक्रीड यथा '९। १२। ७० चुम्बनेन हरिणीनय० १५। ६९।११६ चेतक्षमत्कारिणमत्यु० १७। ५५।१२९ चेतस्ते यदि चपलं १६। ९।११७ छद्मस्थोऽसौ वर्षमेकं २०। ५६।१५८

<sup>ि ८८</sup> स० श्लो० पृ०

छायेव घर्मतप्तानामं २१। ८४।१६९ **छेतुं मूलात्कर्मपाशा** २०। २३।१५५ जगजनानन्द्विधा ० 921 931 52 जगत्रयोत्तंसितभासि ં રા<sup>ં</sup>રરા ૧૨<sup>7</sup> जग्मतुर्मृहुरलक्तक० १५। २०।११२ जघन्यमध्यमोत्कृष्ट॰ 391 841966° जघान करवालीयघा०१९। ८४।१५० जडं गुरुकृत्य नित• ી કરા ૧૪ जनेषु गायत्सुं जगी १८। ५३।१३९ जनैः प्रतिप्रामसमी० १। ४८। ६<sup>२</sup> जनैरमूल्यस्य किय० १४। ५४।१०७ जन्म वा जीवितव्यं । दी ७३। २५ जन्माभिषेकेऽस्य · १७। ७३।१३१ जन्मोत्सवप्रथमवार्ति । ६। २१। ४७ जयन्ति ते केऽपि 91 '81 '2' जयश्रियमयोद्घोढुं 🖰 १९। ४४।१४६/ जरठविशदकन्दप्रो० ८। ३२। ६५ जराधवलमीलिभिः १०। ३५। ८० जलधरेण पयः पिय०११। ३६। ८७ जलभरपरिरम्भदत्त० १३। २। ९६ जलविहरणकेंलिमुत्स०१३। ५९।१०१ जंलेषु ते वशसरोज॰ १२। ३५। ५३' जाद्यं यदि प्राप्यमु० १४। ८१।११० जातं चेतो ब्योम॰ २०। ५९११५८ जाते जगन्नयगुरी १६। २९। ४८ जाते जिने भुवन । ६। ४८। ५१ जितासदुत्तंसमहोत्प॰ २। ५४। १५ छाया कायस्यास्य । २०। ९६११६२ । जिनागमे प्राज्यमणिक ७। ३५। ५६ स॰ ऋो॰ पृ॰

जीयाजैनमिदं मतं अ.प्र. । १०११८०० जीर्णे कालाजातरन्ध्रं २०। - ३।१५३ जीवः स्वसंवेदा इहा० ४। ६८। ३२-जीवाजीवाश्रवा ब॰ २१। '८।१६३ जीवादीनां पदार्थानां, २१। ८८।१७० जीवेति नन्देति जयेति ९। ५५। ५४ ज्ञातप्रमाणस्य यशो० १७। ४२।१३८ ज्ञानदर्शनचारित्रैह०, २१।१६१।१५६ ज्ञानैकसंवेद्यममूर्तमेनं ४। ७०। ३३ ज्योतिष्काः पश्चधा . २१। ६४।१६८ ज्वालाकलापवद्रहेरू २१।१६३।१७६ हका नदन्तीह भव० १०। ४८। ८२ तं यौवराज्ये नयशी० ९। २९। ७१ त्दमन्यत चारुचम्प १३। ३४। ९९ तटे तटिन्यास्तरवः ४। १२। २७ तटैरुद्धन्मणिमण्ड० '७।'३१। ५५ त्ततः श्रुताम्मोनिधि० २। १६। ११ ततः सुमद्राव्चनाव । १७। ३८।१२८ ततो जयेच्छुर्विजि॰ १८। २७।१३७ ततोऽतिचेगेन मनो० १७।१०८।१३४ ततोऽधिकं विस्मित० ९। ३६। ७२ त्ततोऽनुमन्यस्व नयश १८। १३।१३६ ततो भन्ने बलेऽन्य० .१९। ७५।१४९ ततो भूतभवद्भाविप॰ २१। २।१६२ ततो लान्तवकापिष्ठौ २१। ६८।१६८ ततोऽवशिष्टं पुरुषार्थं ० १८। १०।१३५ तत्कम्पकारणमवेसि० ६। ३०। ४८ तत्कलत्रे कदात्रैव 💢 ३। ६०। २४ 🖡

स० श्लो० पृ० 'तत्कालजातस्य शि॰ ४। ६९। ३३ तत्काललास्यरसला.॰ €1.951.8E तत्कालोत्सारिताशेष० 31.361739 २१। े १।१६२ 'तत्रवं जगञ्जयस्यापि 'तत्त्वस्यावगतिर्हानं २१।१६२।१७६ तत्र कारयितुमुत्सवं पा १। ३५ तत्र कोकनदक्रोमली पा ११। ३६ तत्र सकालंकृतिर्मु २०। ३२।१५६ ४। ८४। ३४ तत्र त्रयक्षिशदुदन्व<u>,</u> तत्र धर्मः स एवा॰ २१।१२८।१७३ तत्र भूरिविबुधावतंस० ५। ३५। ३८ तत्र हेममयसिंहविष्टरे ५। १७। ३६ त्त्राद्या त्रिंशता लक्षे॰२१। १४।१६३ तत्रानन्तमसंत्राप्तम० २१।१६५।१७६ तत्रायमुत्तीर्यं करेणु॰ १७।१०४।१३४ तत्रारुद्य वितीर्णवि० १७।११०।१३४ तत्रार्यखण्डं त्रिदिवा॰ १। ४३। ५ तत्रासाद्य सितांशुभो० २१।१८४।१७८ तत्रासुरकुमाराणामु० २१। ६२।१६८ तत्रास्ति तद्रलपुरं पुरं १। ५६। ७ तत्पर्यन्ते रलसोपान०२०। ७२।१६० तत्प्रतिक्षणसमुह्रसद्य० ५। १२। ३६ पा ३४। ३८ तत्त्रयाथ जननी तथाप्यनुनयेरेष १९। ४६।१४६ तथा मे पोषिता की० ३। ५३। २३ त्याविधे स्चिमुखाप्र०१४। २९।१०५ तथाश्चवानेन जग० १ १४। ४३।१०६ त्या समुद्राम्धिनिम्न । ८०। ३४ स॰ खो॰ पृ॰

तथाहि दृष्योभयमा० १७। ६८।१३१ तथ्यं पथ्यं चेदभापि० २०। ५२।१५८ तदङ्गरूपामृतमक्षिभा॰ २। ४। १० तदङ्खियुग्मस्य नखे० ७। ८। ५३ तदपि रूढिवशात्कृ० ११। ५। ८४ तदभिधानपदैरिव 991 931 64 तद्तु संधिर्युवयोः १२। १९। ९२ तदा तदुत्तुङ्गतुरंगमऋ० २। 81 90 तदात्मनः कमेकलङ्कमू० ४। ७५। ३३ तदादि भूमो शिशुव० ७। ६६। ५८ तदाननेन्दोरधिरोहता २। ६०। १५ तदा यदासीत्तनुराम० १२। ५७। ९५ तदीयनिश्चिंशलसद्धि • रा १९। १२ 91 891 तद्दक्षिणं भारतमस्वि तद्धनोत्क्षिप्तदुर्वारत० १९। ६१।१४८ तद्वारि द्विरदमदोक्षिते १६। ३५।११९ तद्भेदाः पद्य नव द्वा० २१।११०।१७२ तद्यत्र चित्रं यदणी० ४। २४। २८ तद्वाहनं श्रीविमलादि० ४। ७९। ३४ तं निशम्य हृदि पा ८०। ४३ तजूनं प्रियविरहातं ० १६। २०।११८ तन्माहात्म्योत्कर्षवृ० २०। ६०।१५९ तन्वाना चन्दनोद्दा० ३। ३३। २१ तपोन्वितेन सूर्येण स॰ ३। ५०। २३ तप्तो ध्रुवं प्राम्जिनना० ९। २२। ७५ तमादरादर्भकमप्यद० ७। ५। ५३ तिमन्द्रशुश्रम्बज० ७। १४। ५४ तं प्रेक्ष्य भूपं परलो० ४। ६२। ३२ १३ ध० श०

स॰ श्लो॰ पृ०

तरिताम्भोधिटुकूल० २। ३४। १३ तक्तिपन्नानिव विभ्र० १२। २३। ९२ तर्कयन्त्य इति ताः पा २०। ३७ तव वृषमधिरूढो ८। ५०। ६८ तवानुरोरिवाकाशे १९। ६।१४२ तवापि बिक्षा भुवन० १८। १४।१३६ तसादमूर्तेश्र निरत्य० ४। ७३। ३३ तिसन्काले तां सभां २०। ६९।१५९ तिसानगुणैरेव नियम्य ९। ३०। ७२ तस्य क्षीणाशातवेद्यो०२०। ६३।१५९ तस्य त्रियामाभरणा० ४। ९०। ३५ तस्य प्रभाभाषुररल्ल • ४। ८६। ३४ तस्य प्रभोधींवरतां १७। ९८।१३३ ९। ६५। ७५ तस्य व्रजद्वीरतुरंगसं० तस्याः कपोलफलके ६। ६। ४४ तस्यारण्ये ध्याननि० २०। ४१।१५७ तस्यावइयं वायुरेके० २०। ५३।१५८ तस्याशेषं कपेतो धी० २०। ४५।१५७ तस्येदं भुज्यतां पक्षं २१। २९।१६५ तस्यैकमुचैर्भुजशीपै० ९। २४। ७१ तस्यैवोचॅगॉपुराणां २०। ७८।१६० ९। ६४। ७५ तस्योत्क्रमालक्ष्यत तस्योद्धतादिर्दशकंघरो ९। १७। ७० ताः स यहापरिकेंद्ररा० ५। २१। ३७ ताः क्षितीश्वरनिरीक्ष० ५। २२। ३७ ताहकान्ताचरणकम० १२। ६३। ९६ तां नेत्रपेयां विनि० ९। ५१। ७३ तापापनीदाय सर्देव . १। ६८। ७५

तामनेकनरनायसुन्द० ५। ४१। ३९ तामादराहुद्रिणीं ٤١ रा ४४ तामालोक्याकाशदे॰ २०। 31948 तामुदीस्य जितना० पा ४२। ३९ तां पूर्वगोत्रस्थिति॰ 81903 186 ताम्बृलरागोल्बण० १७। ३१।१२७ तारकाः क न दि० ٩Į रा ३५ तारापये विचरतां ६। ४५। ५१ तावत्सती स्त्री भ्रवम० १४। ५२।१०७ ताबदङ्घादयः क्षोणी० १९। 31989 ताबदेव किल कापि पा परा ४० ताथ क्बुकिपुरःसरा० ५। ३७। ३८ ताखेकद्वित्रिपत्या । २१। ४६।१६६ तिर्यग्योनिर्दिया जी० २१। ३३।१६५ तिलकं तीर्थकृह० २१।१७१।१७७ तिप्रन्ती मृदुलमुजंग० १६। ४६।१२० तीरेऽपि यस्यास्त्रिज॰ ९। ७४। ७५ तीयंकर्तुरहमिन्द्रम० पा ७७। ४२ तुणकुटीरनिमे हृदि ११। ४४। ८७ **त**च्णाम्बुघेरपरपार्० ٩į ४१ ४४ ते गन्यवारिविरजी॰ ६। २२। ४७ वेजोनिरस्तद्विजराज० १४। २५।१०५ तेन धर्मपरिवर्तदस्य० ५। ३२। ३८ तेन मालवचोलाइ० १९। ९१।१५१ तेन सङ्घामघीरेण तव१९। ८५।१५० तेनाकलय्य जिनजन्म ६। ३१। ४८ ते प्रसारां वायुवेहरू २०। ७१।१६० वे भावाः करणवि॰ १६। **६199**0

वेपामालिङ्गिताङ्गानां २१। २५।१६४ वेषां परमतोषेण सप०१९। २२।१४४ ते पोडशाभरणभूषि० ६। ३३। ४९ तैरानन्दादित्यमान ० २०। २७।१५५ तैस्तैक्षिसंघ्यं मणि० 31 ५1 ६९ तोयितापि रुपमाहि॰ 941 २५।११२ तौर्यो ध्वनिः प्रतिगृहं ६। २५। ४७ त्रयः सार्घा द्वयो० 291 ७१११६८ त्रिगुणवितमुक्ता • ८। ३७। ६५ त्रिनेत्रमालानलदाह० १४। ५५।१०७ त्रिनेत्रसंग्रामभरे १२। २१। ९२ त्रिसंघ्यमागल पुरंद०१८। ६५।१४१ त्रुव्यत्यु वेलादितदेषु १७। ३४।१२७ त्रुव्यद्<u>ति</u>दकण्ठपीठा० १९। ६९।१४९ त्रेविकमकमभुजंगम० ६। ४६। ५१ खकावरोघोऽपि स॰ ४। ७८। ३३ खज्यतां पिपिपिपि॰ १५। २२।११२ त्वं क्षमो भुवनस्यापि 981 ५११४२ त्वज्ञत्तुङ्गतरंगोर्मेस्ती० ३। २९। २१ त्वत्कीर्तिजहुकन्याया श ६४। २४ त्वत्पादपादपच्छायां ३। ४८। २३ त्वत्प्रदृष्टमयवा कथ० १५। १५।१११ त्वत्सैनिकासुत्यमदु० १०। ३३। ८० त्वद्वलैर्विपमारातिमा० १९। ७२।१४९ त्वद्विक्तनम्रं जनमा० 91 त्वद्वासवेश्माभिमुखे १४। ६६।१०८ त्वमत्र पात्राय समी० १८। ३६।१३८ त्वयि विभावपि भा० ११। ३९। ८७.

स॰ श्लो॰ पृ॰

त्वामद्य केकिष्वनि० ११। ६९। ९० १९। १२।१४३ त्वामिहायुङ्क विश्व० दक्षैः साधु परीक्षितं प्र.प्र.। ९।१७९ दत्तनेत्रोत्सवारम्भ० ३। ४०। २२ दत्तविश्वावकाशोऽय० २१।१६८।१७६ दत्त्वा प्राज्यं नन्दना० २०। २८।१५६ दत्त्वा स तस्योत्तर॰ ४। ७६। ३३ ददत्प्रवालौष्टमुपात्त० १२। ३३। ९३ ददर्शाशोकमस्तोक॰ ३। ३८। २२ द्युर्वधूमिर्निशि सा० १४। ३१।१०५ दन्तकान्तिशवलं स० १५। दन्तकेशनखास्थित्व० २१।१४६।१७५ दन्तीन्द्रमारुख स दा० ९। ४५। ७३ दन्दह्यमानागुरुधूम० १। ६६। दम्भलोभभ्रमा आ० १९।१०२।१५२ दर्शनज्ञानचारित्रत० ३। ४४। २२ दलानि संभोगभरा० ७। ५९। ५८ दलितकमठपृष्ठं चारु॰ टा ४२। ६६ दशसप्तधनुर्माना व्य० २१। ६३।१६८ द्यामन्यां गतस्यापि ३। ५९। २४ द्शैव कल्पयोर्ज्ञया २१। ७४।१६९ दाक्षिणालकविचक॰ पा १३। ३६ दिक्सेव पुण्यजननी १०। ५३। ८३ दिगन्तरेभ्यो इतमा० ७। २५। ५५ दिगम्बरपद्रशन्तं ξi 21 96 दिग्देशानर्धदण्डेभ्यो २१।१४३।१७४ दिदक्षया काननसंपदां १२। १। ९० दिनकर्करणेहपर्यध० १३। 12 SO

स॰ व्हो॰ पृ० दिनद्वयोपितं तकं रंगाग३६।१७४ दिनमवलमयो गृहा १३। ५७।१०१ दिनाधिनाधस्य कुमु० १७। ६३।१३० दिनान्येकोनपद्याश्च २१। ३६।१६५ दिवाकरोत्तापितता० १०। २६। ७९ दिवार्कतप्तैः कुमुदैः १४। ४५।१०६ दिवोऽपि संदर्शित॰ ७। १७। ५४ दिशां समानेऽपि वि० १४। १४।१०४ दीपेनाम्बर्मणिना 951 351996 द्रःसशोकभयाकन्दसं०२१। ९६।१७० दुरक्ष**र**क्षोदधियेव 91 31 दुरितमुदितं पाकोद्रे० ८। ५६। ६९ दुर्जनः सत्सभां प्रष्टा० १९। ३५।१४५ दुर्जरं निर्जरत्यात्मा २१।१२२।१७३ दुष्कर्मचिन्तामिव यो १७। ३९।१२८ दुष्प्रेक्यतामस्य वला॰ ९। ६६। ७५ दूरात्समुत्तंतितशास० ४। ३९। ३० दूरेण दावानलशङ्ख्या०१०। ४४। ८२ **द**ग्दोपव्यपनयहेतचे १६। ५१११७ **द**िर्दिनेभेपा द्युसदां 91 841 6 द्देखरंगाप्रदुरप्रहारे॰ ७। ४७। ५७ दृष्टापराधो द्यितः 381 E4190C दृष्ट्या कुवलयस्यापि ॰ ३। १३। १९ हप्नात्मानं पुद्रलाद्भि० २०। ४२।१५७ देवः किंधच्योतिषां० २०। १०।१५४ देवतागमकरं विमान• था ८५। ४२ देव त्वदारच्धमिदं ४। ६३। ३२ देवनाथमनादृत्य भाव १८। ८४।१५१

स॰ स्डो॰ पृ॰

देवि धन्यचरिता ' ५१ ८१। ४२ दैवेन्दो विवदद्वादि० १९। ८८।१५१ दैवोऽक्षामक्षान्तिपा० २०। ३८।१५७ दैवोऽपि प्रणयवशी० १६। ७६।१२३ देव्य इललिमासपा० ५। ४५। ३९ देशश्रीहतहृदयेक्षणः १६। ७३।१२३ दोषानुरक्तस्य खलस्य १। २३। दीपोच्चयेभ्यथकितः ४। ३२। २९ द्यांवाष्ट्रयिव्योः पृथुर० १। ४०। द्ययोपितां कर्षितकु॰ ण ५०। ५७ द्यंतं मांसं सुरा वेदया २१।१३३।१७३ र्द्र्ष्ट्रं चिरेणात्मकुलप्र० ४। ८। २७ द्राघीयांसमपि जवा० १६। ६६।१२२ द्वपङ्किभिः प्रांशुमनो०१०। २७। ७९ डेमोत्पलात्सौरभमिञ्च० २। ६५। १६ द्वांचत्वारिंशदेतस्य २१।१७७।१७७ द्वारि द्वारि नभस्तला॰ ६। ५२। ५२ द्वारि द्वारि पुरे पुरे १ १६। ८५।१२४ द्वाविंशतिः सहस्राणि २१। ४०।१६६ द्विःप्रकारां नरा भो० रं१। ४४।१६६ द्विगुणितमिव यात्रया १३। द्वितीयादिष्वतोऽन्यासु२१। १८।१६४ द्विरदतस्तुरंगश्रीसु० ८। १८। ६२ द्विपत्सु कालो धवलः २। २५। १२ द्वीपेषु यः कोऽपि ા કેશ द्वी द्वी मार्गे धूपकु० २०। ७९।१६० धनं ददानोऽपि न १८। ३५।१३८ चनुःपञ्चरातस्ताष्ठ् े २१।४८।१६६

स॰ श्लो॰ पृ॰ घनुर्घराणां करवाल० २। ३१। १३ धनुर्लता भूरिपवः १७। १९।१२६ धन्यस्त्वं गुणपण्या० है। ६३। २४ धर्मः स तात्त्विकरुको २१। ८३।१६९ धर्मात्ममितिगुप्तिभ्या०२ १। १ १९। १७३ वर्माघर्में कजीवाः 391 601900 धर्माधर्मी नमः कालः २१। ८१।१६९ धर्माप्तगुरुतत्त्वानां २१।१२७।१७३ धर्मे बुद्धि परिख॰ १९। ३९।१४५ धाम्रा धाराजलेनेव 991 601949 घिनोति मित्राणि न १८। ४०।१३८ धुतकरवलयखनं १३। ५३।१०१ धुन्वन्निवोर्वी दलय० ९। ४६। ७३ ध्यानानुबन्ध स्तिमि० ८१। ३४ श्रुवं वियोगे कुसुमे० १२। १८। ९२ ध्रुवं त्रिनेत्रानलदाहतः १२। २८। ९३ श्रुवमिह भवितायं 33 108 15 ध्रुवं भुजस्तम्भनिय० १८। ६१।१४० घ्वनत्सु तूर्येषु हरिप्र० ण १०। ५३ ध्वनिविजितगुणो० १३। २२। ९८ न केवलं दिग्विजये श 31 90 नक्षत्रेष्ठत्रतेर्युक्तः ३। ३७। २२ न खलु तदपि चित्रं ८१ ४९१ ६७ न घनघमंपयःपृपतो०११। ४। ८४ न चन्दनेन्दीवरहा० रा ७१। १६ न चापमृत्युर्न च १८। ५९।१४० न जन्मनः ग्रांङ् न ४। ६४। ३२ नटदमरवधूनां हक्षः ८। ३५। ६५

स० श्लो० पृ०

**नदान्मिलच्छैवलजा०** ७। ६४। ५८ न नाकनारी न च २। ६७। १६ न नीरसत्वं सलिला० ६३।१४० 158 न परं क्षत्रियः सर्वे ६५। २४ न प्रेम नम्रेऽपि जने १। २४। न वदकोषं स तथा १८। १७।१३६ नभसि दिख्नु वनेषु ११। ६। ८४ नभि निर्गतकोमल० ११। ३७। ८७ नभो दिनेशेन नयेन 31 ७३। 90 न मन्त्रिणस्तन्त्रज्ञपो० 31 91 99 नयनमिव महोत्पलं १३। १२। ९७ -नरप्रकर्षोपनिष**त्परी**० १७। ५७।१२९ न रमते सायते न ११। ४२। ८७ नरायुपोऽपि हेतुः २१।१०१।१७१ · नवं वयो लोचनहारि ४। देश ३४ नवनखपदराजिरम्ब १३। ३६। ९९ नविश्रियेषु विश्राणाः १९। ५२।१४७ न वन्ने नवन्नेमवद्धा १०। २१। ७९ नवमायोधनं शक्खा० 128 51982 नवो धनी यो मद० 901 381 69 नष्टा द्रष्टिनेष्टमिष्टं 361944 २०। नागैः समुत्सपिंभि० 30 150 81 नान्न काचिदपरा० १५। ४०।११४ नादैर्घण्टासिंहशङ्गान • २०। ६७११५९ *-*नानारलस्तम्भशोभै० २०। ८३।१६१ नारकः सप्तधा सप्त० 291 931963 नारीगर्भेऽतिचीभत्से-२१। ५८।१६७ नार्थी खदोपं यदि १४। ६४।१०८

३। ४३), २३ नासावंशात्रविन्यस्त० निःशेपं हतजनजात० १६। २३। १५८ निःशेपनम्रावनिपाल० ४। २६। २८ निःशेपं भुवनविभुविं० १६। ४२।१२०. नि:शेपापन्मलभेदि २०। २५११५५ निःसीमरूपातिशयो १७। 41934 निःसीमसीभाग्यपयो०१७। ८१।१३२ निःक्षत्रियादेव रणा० १७। ३५।१२८ निजदोरदनोदीर्णश्री० १९। ४९।१४६ नितम्बविम्बप्रसराह० १२। 51 59 नितम्यभू चुम्यवना ० 18 १४। २७ नितम्बमाघ्राय मदा॰ था ४९। ५७ नितम्बसंवाहनवाह् ० १२। VI 99 नितम्बिनीः संततमेव 201 44 V) नितान्तघोरं यदि न १८। ३७११३८ नित्योपात्तानप्तसङ्घा० २०। ६९।१५९ निपतितमरविन्दमङ्ग०१३। ४६।१०० निपीतमातद्वयदाप्र॰ श 941 99 निमृतमृज्ञकुलाकुल • 991 261 60 नियतमयमुद्घद्वी ० 61 981 88 नियम्य यदाज्यतृणे ० १८। नियोज्य कर्णोत्पलव॰ 31 921 99 निरहानज्ञानमरीचिमा० २। ३२। १३ निरलकमपवसमस्त० १३। ५१।१०१ निरामयश्रीसद्नाप्र॰ ८३। ३४ निरुपममणिमाला ८। ३८। ६६ निरुपयप्रिति शीला दा द्या २१ निरूपितमिदं रूपं 3919451946

स*े शिक*्षु

स॰ श्लो॰ पृ० |

निर्जयता निजरत्नरुचा १०। २४। ७९ निर्जरासुरनरोरगेषु ते पा रहा ३८ निर्निमेषं गलहोषं ३। ५४। २३ निर्मज्य सिन्धौ सवि १४। 809159 निर्मलाम्बर्**विशेषित**० २३। ३७ प्रा निर्माय निर्माय पुरीः ४। १३। २७ निर्मार्जिते यत्पदपञ्च० 91 Ęŧ .2 निर्मुक्तगर्भभर निर्भ ० 109 931 06 निर्मृलमुन्मृत्य मही० १७। ५९।१३० निर्वर्तिताशेषविवा • १७।१०५।१३४ निर्व्याजपीय<u>ू</u>षसहो*ः* १७। ९६।१३३ निर्व्यामोहो निर्मदो २०। ५५१९५८ निवसनमिव शैवलं १३। २७। ९८ निवृत्तिर्मुक्तभोगानां २१।१५०।१७५ निशासु नूनं मलिना० श २०। १२ निषादिने साधुनयप्र० ७। ६९। ५८ निष्कलङ्कगलकन्दली*०* 41 ८। ३६ तिष्कलङ्कमणिभूषणो**०** पा परा ४० २१।१७४।१७७ निष्कलाभा वभ्रवस्ते निष्टितासवरसे मणि० १५। ७११११ निसर्गतोऽप्यूर्घ्वगतिः ४। ७४। ३३ निसर्गशुद्धस्य सतो न 91 291 3 निस्निशदारिताराति ० 981 461980 नीरान्तरात्तप्रतिमाव ० 91 881 नीरोषिताया अपि ४। ५२। ३१ नीलाइमलीलावलमी • 91 631 नीवियन्धभिदि वहा० १५। ४६।११४ नीविवन्धमतिलक्ष्य० १५। ४७।११४

स० श्लो० पृ० नूनं विहायैनांमेयं ९। ३९। ७२ न्नं सहस्रांशुसहस्र० हा ८८। ३% नूनं महो च्वान्तभया० १४। २६।१०५ चृपाः संचारिणः सर्वे ३। 31 96 नृपो गुरूणां विनयं 961 381936 नेदीयस्याः प्रेयसा २०। ७०।१५९ नेदिक्चन्ताक्कमस्यासि ३। ६२। २४ नोत्पपात पतिता १५। ५२।११५ नो दार्भिक्षं नेतयो २०। ६६।१५९ पश्चमी दुःखमा पृष्ठी २१। ५२।१६७ पश्चमी वत्सराणां २१। ५५।१६७ पद्याननोत्क्षिप्तकरी० 901 ७। ७७ पतितमेव तदा हिम० ११। ५४। ८८ पत्राङ्करैः कापि कपो० १७। ९१।१३२ पथि प्रवृत्तं विपमे १८। ३९।१३८ पदप्रहारैः पुरुषेण दध्ने ११। ६८। ९० पदार्थवैचित्र्यरह० घ्र.प्र.। ६।१७९ पदे पदे यत्र परार्थ० 91 041 पद्मिन्यामहिन विधाय १६। १७।११८ पयस्युदस्तोरुकरं मि॰ ७। ५७। ५८ पयोधरशीसमये प्रस०१७। १६।१२६ पयोधराणामुदयः १४। ५६।१०७ परमस्नेहनिष्टास्थे प० १९। १८।१४३ परलोकसयं विश्रस्य० १९। १४।१४३ परस्पराङ्गसंघद्दभ्रष्ट० ३। १२। १९ परस्य तुच्छेऽपि परो० 91 परागपुजा यदि पु॰ १२। ३२। ९३ पराञ्चखोऽप्येप.परो० १। २०। ३

स० श्लो० पृ०

पराजिताञ्ज भवतः १९। ७४।१४९ परिश्रमन्त्यः कुसुमो० १२। ४१। ९४ परिस्फुरत्काञ्चनकाय • ७। २२। ५४ पर्यन्तकान्तार्समीर्० 31 ७०। ७५ पर्यस्ते दिवसमणी न १६। १८।११८ पलाय्य निर्यन्मदवा० १०। २०। ७९ पछवञ्यापृतास्याना ३। २८। २१ पवनजववशेनोत्पत्य 61 १९। ६२ पर्यति श्रियतमेऽव० १५। ६७१११६ पर्यन्तु संसारतमस्य० १। ३५। पाणिना परिमृशञ्चव० १५। ४८।११४ पातुं वहिर्मारुतमङ्गसु० १। ३८। पाथोधेरधिगतविद्व ० १६। २७।११८ पाथोघेरपजलतैलमु० १६। २५।११८ पादन्यासे सर्वतो० २०१ ६५११५९ पापभीरुनिंशाभुक्ति २१।१४०।१७४ पाययन्ति च निर्सिशाः २१। ३०।१६५ पारिजातकुषुमावतं ० 41 ११ ३६ पीत्वारिशोणितं सद्यः १९। ८९।१५१ पीनतुङ्गकठिनस्तन० १५। ३३।११३ पीयूषधारागृहमत्र ८१ ई४। ७२ पीयूपधाराभिरिवाङ्ग० १७।१०३।१३४ पीवरोचकुचतुम्बक० १५। ४२।११४ पीवरोज्ञजुनमण्डल० ५। १०। ३६ **पीवरोचलहरिव्रजोद्धरं** ५१ ७१। ४१ पुण्डरीककमलोत्पल० १५। 51999 पुण्डेक्षुव्यतिकरशा• १६। ७१।१२२ पुण्यारण्ये प्रांशुके २०। ३५११५६

स॰्ञो॰ पृ० पुत्रस्य तस्याङ्गसमा० 91 901 00 पुद्रलादिपदार्थानाम० 391 661900 पुंनागनारङ्गलबङ्गज० 901 c1 44 पुरंधीणां स वृद्धानां 31 961 98 पुरमिव पुरुहृतः प्रा॰ ६। ५३। ५२ पुराणपारीणमुनीन्द्र० 91 931 3 पुरा त्रिलोक्यामपि १८। ५०।१३९ पुष्पं गते हिमरूची ६। १३। ४५ पुष्पैः फलैः किसलयैः ६। ४१। ५० पूर्वशेलमिव तुङ्गकु० १५। ५३।११५ पूर्वादिभित्त्यन्तरितो० १४। ३२।१०५ पूर्वापराम्भोधितटी ः 901 951 00 पूपा तपस्यल्परुचिः ४। ८२। ३४ पृथकपृथगभिप्रायव० २१। **£19£3** पृथिवीमारुताप्तेजो ० २१। ३९।१६६ पृथुतरजपनेर्नितम्य • १३। २४। ९८ पृथुतरजघनैर्विलो ॰ १३। २८। ९९ प्रवासिना तद्विरहा॰ 186 ४०१।५०४ प्रकटय पुलिनानि 931 991 85 प्रकटितपुलकेव सा 931 981 86 प्रकटितोरुपयोधरव० १०। २२। ७९ प्रकादिति प्रमगुणैव ० १४। ७३।१०९ प्रकृतिस्थिलनुभाग० 2919061909 प्रक्षिप्य पूर्वेण मही ४। २०। २८ प्रगल्भतां शीतकरः १४। ७१।१०९ प्रणतिदासा तेनानु० १८। ६७।१४१ प्रणयम्य जलाविलां ०१३। ६१।१०१ प्रणयिनि नवनीवीम० १०। ३८। ८१

स० श्लो० पृ० प्रिणि हिर्तिमेनसो स्रो० १३। १७। ८८ प्रचलवेणिलताञ्चल • ११। ५३। ८६ प्रजाः प्रशस्याः खलु १८। ५६।१४० प्रजापतिश्रीपतिवा० १७। ६७।१३० प्रतापटड्ढेः शतकोटि०१८। 61934 अंतापवहाँ किल दी॰ २। २६। १२ प्रतियुवति निषेव्य १३। २९। ९९ प्रंयङ्गलांबेण्यविलोक॰ ९। ४१। ७२ प्रसावृत्तिर्ने व्यतीतस्य २०। १३।१५४ प्रदेशमानागुरुधूमले॰ ७। १३। ५४ **अंदोषपञ्चास्यचपेटयो०१४। २०**।१०४ प्रध्वानैरंजुक्रतमन्द्रमे । १८।१२२ १८। ४९।१३९ प्रभाकंरे गच्छिति प्रभाप्रभावभाग्येन १९। ३७११४५ प्रेभोवितानेकलताग० ११। ६६। ८९ प्रमोदयाहादित**ो**० १२। २६। ९३ प्रमंत्तकान्ताकरसं ० १२। ४४। ९४ प्रमितिविधुरा ये '९१ '७९१ υĘ प्रमोदवाष्पाम्युकर ० ' ৩1 ३। ५३ प्रयच्छता तेन समी० ४। ३८। २९ प्रयाणलीलाजितराज० २। ३९। प्रयाणवेगानिलक्<u>ष</u>्ट्य ० 01 991 प्रलपतां कृपयैव ११। ४५। प्रवणय वरवीणां 61 प्रवालविम्बीफलविद्ध॰ २। ५१। प्रवालशालिन्यनेपेत० १२। 39

प्रविश्य सद्मन्ययं

**प्रशमयितुमिना**र्ति

ঙা

ं टा १७।

91 43

६२

स॰ श्लो॰ पृ॰ प्रसरित जललीलया १३। २३। ९८ प्रसरदुःखसैतानम० २१। १९।१६४ प्रसह्य रक्षलपि नी० 158 ६४।१४० प्रसीद दुख्या खयमेष १८। 861938 प्रसूनलक्ष्मीमपहृंख 491 54 931 प्रसूनशुन्येऽपि तद० 921 ५६। ९५ प्रस्थातुं तव विहि॰ 961 281999 प्रस्थेरदुस्थैः कलितो० १०। ५। ७७ प्रागलभ्यं विहितम० 981990 981 प्रागेव जग्मुख्यानं 991 98 31 प्रागेव विक्रमः श्लाघ्यो 31 २१। २० प्राग्भागं द्विरद्भया० १६। ५५।१२१ प्राप्रसातलगतस्य पा ६९। ४१ प्राच्या इवोत्थाय स 31 ७। ७० प्राप्तं पुनः प्रखगमो० १४। £1903 प्रामाकरीरिति गिरो १०। ५२। ८३ प्रायोऽपदस्प्रष्टमही० 31 ६१। ७४ प्रार्थयैतांश्चतुर्वर्ग 981 961983 प्रालेयशैलेन्द्रविशाल० ' 91 183 प्रालेयांशौ पुष्यमैत्री २०। ३१।१५६ प्रावृताः शुचिपटैरति १५। २८।११२ प्रासादश्रीषु निज॰ 91 E 01 0 प्रियकरकछितं विला० १३। ४1 . ९६ प्रियकरविहितांमृता० १३। ४५।१०० प्रियक्र(सिळेकेंमन ० 931 891900 प्रियकरस्राहेलोक्षि० १३। ३८। ९९ प्रियतमकरकं **ल्पिते** ० १३। ३५। ९९ प्रियस्य कंण्ठार्पितवा ० १२। १०। ९१

स॰ श्हो॰ पृ॰ प्रियायुतं सानुनि 901 ९। ७७ प्रेक्ष्य तत्क्षणविनिद्र 41 ७८। ४२ प्रेङ्गति प्रियतमे नि॰ १५। ५४।११५ प्रे**हृद्दोलासीनसेव्या**० २०। ८२।१६० **अेह्यन्मरु**चलितच० १०। ४९। ८२ **प्रेयसा धृतकरापि** १५। ३०।११३ **प्रेयसीपृथुपयोधरकुम्मे १५**। ६५।११६ श्रोत्रसन्मृगद्दशां मदनो १५। २४।११२ फलं तथाप्यत्र यथ० रा ६९। १६ फलावनम्राम्रविल० ९। २७ ४। **यन्धान्तर्भाविनोः** 31953 291 वन्धाय वाहिनीशस्य 981 261988 वन्धुरं तमवधार्थ 41 ७९। ४२ 21 961 99 वभुस्तदस्राहतदन्त • 31 वभुस्तस्य मुखाम्भो० 941 98 921 २। ९१ वभूव यत्पुष्पवतामृ० युमो तदारक्तमलक्त॰ १२। 81 89 वभौ पिशः कन० ७। १५। ५४ बभ्राम पूर्व सुविल॰ 31 51 00 बलभरोच्छलितैः पि०११। ३१ ८४ यहलकुङ्कमपद्धकृता॰ ११। 441 66 बह्लमलयजनमोनमी० 61 901 69 **ध**हिस्तोरणमागत्य 31 51 96 षहुधामरणेऽच्छयु ॰ १८। २५।१४४ **बहुशसासमाप्येपां** १९। २३।१४४ षाणेर्वलमरातीनां सदा १९। ६७।१४८ पालं वर्षीयांसमाद्यं २०। २०।१५५ हा २०१ ४७ यालसा तस्य महसा

सं हो । पुर वाल्यं व्यतिकम्य 81 941:00 वाष्पाम्बुसंश्चावितप० 981, 661908 विश्रत्सविश्रमधारु • 31 961 98 विम्वं विलोक्य नि॰ 901 981 48 विम्वितेन शशिना १५। १७।११२ विम्बेऽर्धमम सविद्यः १४। १०।१०३ बुद्धिर्विशाला हृदय० १७। ७६।१३१ भन्नपाणिवलया 941 481994 भद्राश्व मन्दाश्व मृ० ८। ४८। ७३ भयातुरत्राणमयीम० २। २८। १३ भरं याममयारम्भर० १९। ८६।१५० भर्गभालनयनानलद्रग्धं १५। भर्गादीनां भन्नगर्वा १०। ४९।१५८ भर्तुः प्रतीहारनिवेदि० ९। ३२। ७२ भव क्षणं चण्डि वि॰ १२। ३८। ९४ भग्यस्तवस्यायमले॰ १०। ५४। ८३ भस्मा<u>स्थिप्रकरकपा०</u> 981 331996 भालेपा सुभगतम 951 951996 भारतीमिति निशम्य पा २७। ३७ भावं विदित्वापि तथा १७। ७९।१३१ भावनव्यन्तरज्योति० २१। ६०।१६७ भाव्यक्षेत्रादिसापेक्षो २१।५१४।१७२ भापाभेदेखेखनुभि० । २०। ६२।१५९ भाषाहारशरीराख्य० २१। ९२।१७० भाखन्तं घुतिरिव १६। ४३।१२० भित्त्वा कर्मध्वान्तम० २०। ५८।१५८ भिन्दन्मानं मार्दवेना०२०। ३९।१५७ भिज्ञमानदृढवग्रक० १५। २७।११२

स॰ श्लो॰ पृ॰

भियवभ्योज्यास्तल० १०। ३२। ८०

**अवनतापकमकंमि०** ११। ३५। ८७ भूकण्ठलोठन्नवपुण्ड० १। ५४।

भूतिप्रयोगैरतिनिर्मे० १७। ५६।१२९

भूदेव्याः शिरसीव ७। ६७। ५९

भूमितैलतमोगन्धक० २१। ९९।१७०

भूयादगाधः स विवो० १। 41

भूयो जगद्भषणमेव १४। ११।१०३

भूयोऽनेन त्रेषुरं किं २०। ७१९५४

भूरिमद्यरसपानविनो० १५। ६३।११५

मृङ्गाराचैर्मङ्गलद्रव्य० २०। ७७।१६०

भृशं गुणानर्जय १८। १५।१३६

मृशमधार्यत नीपन० ११। ३४। ८७

भोगीन्द्रवेश्मेदमिति 91 461

भोगे रोगे काघने वा २०। ५१।१५८

भोगोपभोगसंख्यानं २१।१५१।१७५

१६। ४७।१२० भ्र**रयन्लाश्चरण**भ०

अकपोलचिबुकाघर० १५। ४९।११४

भ्रूचापैनाकर्णमाकृष्य २०। ५०19५८

भूलता ललितलास्य० १५। २६।११२

भ्रविभ्रमकरन्यासक्षा०२१। ५।१६३

मङ्क्षं जले वाञ्छति । १७। २०।१२६

मणिमयकटकाग्रप्रो ० ८। ३९। ६६

मत्तवारणविराजितं ५। ७४। ४२

मदनभिदमधास्य ॰ 61 २। ५९

मदाजनेनाछिखितां ा ४४। ५७

मदेन सूर्धन्यमणिप्र० ण ४२। ५६

महन्तद्वयवलमीनि० १६। ६०।१२१

स॰ श्लो॰ पृ॰

मद्यमन्यपुरुषेण नि० १५। १३।१११

मद्वाजिनो नोर्ध्वधुरा 91 691

मधुनिवृत्तिजुषां शु॰ ११। २६। ८६

मधुमांसासवलागः २१।१३२।१७३

मधुमांसासवासक्खा०२१। २८।१६५

मध्यंदिनेनेव सहस्र० 91 981 40

मनुज इति मुनीनां ८१ ४८। ६७

मन्त्रानिपेठुस्तिलका० १७। २४।१२७

मन्थाचलामूलविलो ० १। ७३।

मन्दाक्षमन्दा क्षणमत्र १०। ३६। ८१

मन्दान्दोलद्वातली० २०। ७४।१६०

मम चापलतां वीस्य १९। ४१।१४६

मम यदि ऌवणो० 901 991 00

मरुचलत्केतुकराङ्<u>छ</u>० 91 100

मरुति वाति हिमोद० ११। ५३। ८८

मरुद्पहृतकंकणापि

१३। ६३।१०२

मरुद्ध**नद्वंशमने**कतालं धा ३०। ५५

मलयमारुतचृतपि ० 991 981 64

मलयशैलतटीमटतो 991 31 68

महानदीनोऽप्यजडा० २। 331 93

महीभुजा तेन गुणै० १७। ४१।१२८

महीभुजो ये जिन० १७। ६४।१३०

महोमिरन्यानिह १८। २४।१३७

माघे मासे पूर्णमास्यां २०। ५७।१५८

मानस्य गाढानुनयेन 981 621990

मारसारसमाकारा १९। ११।१४२

मार्तण्डप्रखरकराप्रटं० १६। ३६।११९

मार्तण्डप्रसरकरात्रपी०१६। ३०।११९

स॰ श्हो॰ पृ॰ माल्यवस्त्रियतकीर्ति • पा ८३। ४२ मा नदस्त्वमिति भूपते ५। २८। ३७ मासान्निशान्ते दश १७। ७२।१३१ मित्रं क्वित्कृटनिधि० १४। १९।१०४ मिथः प्रदत्तेर्नवपुष्प० १२। ५१। ९५ मिथ्याहक्च प्रमादाश्च २१।१०७।१७१ मिलदुरसिजचकवा० १३। 51 80 मीलितेक्षणपुटै रति० १५। ६१।११५ मुक्ताफलस्थितिर० प्र. प्र.। २।१७९ मुक्तामया एव जनाः १। ५७। मुक्तामयी कुङ्कमप० १७। २।१२५ मुक्तामये खच्छह्यै। १७। ९०।१३२ मुक्ताहारः सर्वदो० २०। ३७।१५६ मुखतुहिनकरेऽपि १३। ४३।१०० मुखं निमीलन्नयनार० १४। ३९।१०६ मुखमपहृतपत्रमङ्गना०१३। ४९।१०० मुखदादिविमुखीकृ० १३। ६०।१०१ सदा पुलिन्दीभिरिहे॰ १०। ३०। ८० मुनिमिरमलवोधेर० ८। ४५। ६७ **मुनेर्महिमामितो** १०। ४। ७७ मुरलो मुरलोपीव १९। २७।१४४ मुहुर्मुहुः स्फाटिकह*ः ४*। २२। २८ **मुह्ते**द्वितयादूर्ष २१।१३५।१७४ मूर्धानं दुधुवुस्तत्र १९। ६८।१४८ मृधि रलपुरनाथयो० पा ५०। ३९ मूर्पीव लीलावनकु॰ 186 ७११०३ मूर्भीबोद्गतपलिताय• १६। १५।११७ मृगदशाभिद् चीत्कृ॰ 991 451 65

स॰ श्लो॰ पृ॰ **मृगमद्घनसार्**सार० १३। ६७।१०२ मेण्ठेन द्विपमपनी० १६। ४५।१२० मेदोमजाशोणतः २०। १८।१५५ मोहादमूनि यः सप्त २१।१३४।१७४ यः खप्रविज्ञानगते • ९। ३७। ७२ यचधरस्याः श्रुति ॰ १७। ६६११३० यचतुष्टयमनन्तती ० था ३१। ३८ यतिभावपरः कान्ति 31 981 98 यत्कन्यकायामुपव ० ९१ ४०। ७२ यत्कम्पते निःश्ववितैः 381 561906 यत्तदा विद्धे तस्य 2919001906 यत्पुण्डरीकाक्षमपि ४। ३१। २९ यत्पृष्टमिष्टं भवतार्थं ० ४। २। २६ यत्रातिशयसंपत्रो २१।१७३।१७७ यत्रानुकूलं ज्वलद्रके॰ ४। १०। २७ यत्राम्युजेषु भ्रमरा० 901 931 46 यत्रालिमाला स्थल० १। ५२। ξ यत्रारमगर्भोज्वलवे० 91 891 यत्रोचकैश्वलनिकेत० 91 **EU1** यत्रोशहर्म्यात्रज्ञपामु॰ ४। 951 २७ यत्रोचहर्म्याप्रहरि० ४। १८। 30 यत्रोचहर्म्येषु पतत्स० 91 661 यत्संसर्फ प्राणिनां २०। १२।१५४ यत्सिन्धुगङ्गान्तरवर्ति० १। ४२। यथागममजीवस्य कृता२१। ९३।१७० यथागममिति श्रोर्फ २१।१५४।१७५ यथाभवसूपुरपाणि० १२। ११। ९१ यधा यथा चण्डहिनः १४।

र्युयुविदारमीविदो १८। २८।१३७ यदघरितसुधोघैरईतः ८। ३४। ६५ यदभूदस्ति यदाच भा० ३। ४९। २३ यदल्पपुण्यैर्मनुजैर्दुरा० १८। ४।१३५ यदि स्फुरिष्यन्ति १२। ३७। ९४ यद्धणेन गुरुणा गरी० 141 २५। ३७ यहोषोपचिततमोऽपि 961 ययत्र चहुः पतितं १७। १५।१२६ यद्यदिष्टतममुत्तमं च पा पदा ४० यद्यस्ति तारुण्यविला० १७। ४९।१२९ यद्वर्ण्यते निर्वृतिधाम १७। २२।१२६ यद्वा निवेद्य प्रणयं १४।६३।१०८ यं ताहशं देशमपास्य १। ५३। यन्त्रप्रणालीचपकैरज० १। ४५। Ę यन्निस्तुलेनापि तदा० ९। २६। ७१ यनमन्दमन्दं वहला० १४। ५१।१०७ यशःसुधाकृचिंकयेव १७। ३।१२५ यशो जगन्मण्डलम् १८। ९।१३५ यां सारसर्वेखनिघान० ४। २५। २८ या चैषा भवतः पत्नी ३। ६८। २५ यामिनीप्रथमसंगम० १५। 41999 यामिन्यामनिशमनी० १६। ३१।११९ यावज्जिनेश्वरपुरं हरि॰ ६। ५०। ५२ यावदाहितपरिस्नृति 941 यास्तिस्रो गुप्तयः पञ्च २१।१५८।१७६ यास्तूर्यारवहारिगीत० १६। ८६।१२४ यियासतस्तस्य नरे० १७। ९२।१३३ युक्तं तदाच्छिय व अ। ३०। २९

युक्तोऽप्युत्तालपुंनागैः रे। १७। १९ युद्धानकाः स्म तद्भीमा१९। ४७।१४६ युवतिदीर्घकटाक्षनि० ११। १४। ८५ युविदिष्टिरिवासवपा० ११। २८। ८६ युष्मत्पदप्रयोगेण पुरुषः ३। ५२। २३ युष्माभिः प्रकटितका०१६। १३।११७ ये सर्वात्मप्रदेशेषु० २१।११५।१७२ यो नारङ्गः सरल इति १०। ३४। ८० योषितां सरसपाणि० १५। ३७।११३ यौवनेन मदनेन मदेन १५। ८।१११ रक्तोत्पलं हरितपञ्च० ६१ ४४। ५१ रङ्गावलीध्वजपटोच्छ्० ६। २८। ४८ रणज्झणरिकङ्किणिका -91 001 रतावसाने लतिकागृहा १२। ५३। ९५ रतिरमणविलासोला॰ १३। ७०।१०२ रतिविरतिषु वैलाका ८। २३। ६३ रलज्योतिभी सुरे तत्र २०। ९२।१६१ रत्नत्रयं तज्जननार्ति० १। ७। रत्नभूपणरुचा प्रपश्चिते ५। ४। ३५ रत्नशर्करावालुकापङ्क०२१। १३।१६३ रत्नाण्डकैः ग्रुभ्रसहस्र० १। ७१। रल्लावनीविम्बितचारु० ९। ५३। ७४ रथ्यासु त्वदमलकीर्ति०१६। २।११६-रम्याननेन्दोर्धृतकान० ९। ५८। ७४ रवीन्दुरम्योभयपार्श्व० ७। २३। ५४: रसनिलासनिशेपनिदो ११। १८। ८५ रसाह्यमप्याञ्च विका० ४। ५७। ३१ रहस्यमिति निर्दिष्टं २ १ १ १ ७ ५ १ १ ७ १

स॰ श्लो॰ पृ॰

राकाकामुकविद्यम्व० २। ७७। १७ रागिताजिवरा कापि १९। ४५।१४६ राजन्ति यत्र स्फुटपु० ४। ५। २६ राजा च दुतेन च तेन ९। ४३। ७३ राजानं जगति निरस्य १६। राजानस्ते जग० 981 981982 राज्ञा प्रयुक्ताः खय० ९। ४८। ७३ रात्रिशेषसमये किर्ले॰ ५। ५८। ४० रात्रौ तमःपीतसिते० १। ८०। रात्री तुङ्गे स्फाटिके २०। २।१५३ रात्रो नभथत्वरमा० १४। ४२।१०६ रावरोषदलिताम्बु० पा ६२। ४० रिङ्गन्पदाकान्तमही 🌣 🥞 🦠 02 13 रुद्धकरानमहेतिप्रचा०२०। ८९।१६१ रुद्धे जनैर्नेत्रपथेऽत्र १७। ९३।१३३ रूपगन्धरसस्पर्शश० २१। ९०।१७० रेखात्रयाधिष्टितक० ४। ८७। ३४ रेखात्रयेणेव जगन्न० ९। २५। ७१ रेजे जिनं सपयितुं ६। ४७। ५१ रेजे मुक्तिश्रीकटाक्ष० २०। ९७।१६२ रे रे भवश्रमणजन्म० ६। १७। ४६ रेरोऽरीरोहरहरत्का० १८। ३३।१४५ रोद्धं पुनर्प्रहपधं लघु १०। २५। ७९ रौद्रध्यानानुबन्धेन २१। २४।१६४ लक्ष्मीजिपृक्षया तुभ्यं १९। १०।१४२ लक्ष्मीरिहान्तः पुरसु० ९। २३। ७१ लताप्रदोलायनलीलया१२। ४७। ९४ लप्यसे सपदि भूत्र० ५। ८६। ४३

स॰ श्टो॰ पृ॰ रुप्यामहे तीर्णभवा० ९। ३। ६९ **लन्धात्मलाभा वहु**० 91 901 3 लब्धा पयोमजनपूर १४। १७।१०४ लब्धा समृद्धि रतये १४। २८।१०५ **लभ्या** श्रीर्विनिह्ल १९।१०४।१५३ ललाटलेखाशक**ले**० रा ५३। १५ १३। ६८।१०२ लवणिमरसपूर्णना० । ९। ५४। ७४ लावण्यकासारतर• लावण्यपीयूपपयो 🕬 १७। १३।१२६ लावण्यमञ्ज भवती 981 601908 लावण्यलक्ष्मीजित• १७। ७४।१३१ लावण्याम्बुनिधिः प्र.प्र.। ३।१७९ लास्योहासा वाद्यवि॰ २०।१००।१६२ लीलाचलत्कुण्डलम० १७। ५८।१३० • **ठीलाचलःकुण्डलर० १७। २८।१२७** लीलाप्रचारेषु यथा 💍 ९। ६२। ५४ छेमे शशी शोणहचं १४। ४१।१०६ लोकिखलोक्यां सक० ९। ४। ६९ होकाकाशमभिव्याप्य २१। ८५।१६९ लोकाषे प्राप्य तत्रेव २१।१६४।१७६ विषाञ्जेन जयिधयं १८। ६६।१४१ वक्षेषु विद्वेपिविटासि०१७। ४६।१२९ वक्षःस्थलात्त्राज्यगु० १७। ७५।१३१ वक्षसा पृथुपचोधरभारं १५। ३४। ११३ वजानलादि न संसर्ज ६। १२। ४५ वजाव्जसारीरेव वे० ९। २८। ७९ वदनमनु नृगीहशो १३। ६। ९७ वध्युतं वीक्य वरं १७। ८४।१३२

स॰ श्लो॰ पृ॰

वृनकेलिर्जलकीडा २१।१४८।१७५ वनविहर्णखेदनिःसहं १३। वनान्मकरकेतन० १२। ६२। ९६ वनेऽत्र पाकोल्वणदा० १०। ४१। ८१ वनेऽत्र सप्तच्छदग० ण ६०। ५८ वृद्रः सुधांशोः स्मर० १४। ४९।१०७ वपुर्वयोवेषविवेकवा० २। ६६। १६ वपुषि चन्दनमुज्वल०११। २९। वप्रकीडाप्रहतिप्र 901 901 00 वमन्नमन्दं रिपुवर्मयो० २। २३। १२ वरतनुजघनाहतैर्ग० १३। ३०। ९९ वर्णिता विंशतिर्नून० २१। ७६।१६९ वर्णितेति गतिर्नुणां २१। ५९११६७ • वर्तमानोऽनया स्थित्या२१।१४१।१७४ वर्षाणासयुतं भौमभा०२१। ६५।१६८ वर्षाणि द्वादशैवायुर्मानं २१। ३५।१६५ वलिफलकुसुमस्रगण ८। ७। ६० वलाद्धनोरुलहरीनि॰ ६। ५१। ५२ विलातञ्च नवविश्वमे० ५। ५५। ४० ववौ समीरः सुखहे० १८। ६०।१४० वसन्तलीलामलया ॰ १२। २४। ९२ वाञ्छातीतं यच्छतो० २०। ८६।१६१ वाणी भवेत्कस्यचि० 951 91 वातान्दोलत्पद्मिनी० २०। १४।१५४ वापीकृपतलागादि० २१।१४७।१७५ वारणेन्द्रमिव दानव०ः ५। ८२। ४२ वार्तादौ तदनु रज॰ १६। ७४।१२३ वाहिन्यो हिमसलिलाः १६। ६५।१२२

स॰ श्लो॰ पृ॰ विकासिपुष्पद्वणि का० १२। विघटयन्नखिलेन्द्रि० 991 461 68 विघटिताम्बुपटानि 991 861 66 विमं निमनाक्षिपनेष २०। ४२।१५७ विचारयैतद्यदि केऽपि १८। ४१।१३८ विजिल वाणैर्भदनस्य १२। ३१। ९३ विष्मुत्रादेधांम मध्यं २०। १७।१५५ वितीर्णमस्मभ्यमनेन १। वित्तं गेहादङ्गमुचैश्चि २०। २२।१५५ विदारयन्ती विषमे १७। ४३।१२८ विदारितारिद्विपगण्ड० २। २१। १२ विदं विचलितस्वादं २१।१३७।१७४ विधाय कान्तारसमा० ४। ४०। ३० विध्यमानामरमण्ड ७। १२। ५४ विघेयमार्गेषु पदे पदे १८। २९।१३७ विष्वस्तां निजवसर्ति 981 991996. विनिहतोऽयमनाय ० ११। २१। ८५ विपक्षगवेसर्वस्वदू. २१। ३।१६३ विपक्षनामापि कुर्० १२। ५२। ६५ विपद्धिधास्यतेऽत्राहं॰ १९। ४३।१४६ विपरीताः पुनस्ते २१।१०४।१७१ विभाति रात्री मणि॰ 187 19 विभान्खमी शत्रुनि० रा Ul 90. विभावयन्तीत्यथ १७। ६९।१३१ विमिद्य मानं कल० १२। २०। ९२. विभूषयन्पूर्वविदेहमस्य ४। ४। २६ वियत्पथप्रान्तपरीक्ष० 91 991 वियोगनामापि न . હા , ધુવા, ધુહ

स॰ श्हो॰ पृ०

ण ३७। ५६ विलङ्घ पन्थानमथा० विलासवत्याः सरितः ७। ५८। ५८ विलासिनीचित्तकर० १४। ४६।१०६ विलासोह्याससर्वस्वं २१। ७९।१६९ विवर्णतां लोकविः १२। २२। ९२ विशदमणिमयाभ्यां ८१ ३६। ६५ विशालदन्तं घनदान० ७। ३२। ५५ विद्यद्वपाध्यः प्रकृ० १८। २६।१३७ विश्वप्रकाशकस्यास्य २१।१७२।१७७ **विष्णोरिवाद्वेर्नखर**० ९। ७१। ७५ विस्तारं पथि पुरतो० १०। २८। ८० विस्तार्य तारा रभ० १। ४६। विस्फारेरविदितविश्रभैः १६। ७०।१२२ विहाय तद्दष्टमद्दष्टहे॰ ४। ६६। ३२ विद्वाय मानं स्मरवा० १०। ६। ७७ वीक्याङ्गना सत्तिल० ११। ६७। ९० चीतप्रन्थाः कल्पना ० २०। ९०।१६१ **इत्तिर्मरुद्धीपवतीव** 91 391 वृत्तिसंख्यानमोदर्यमु० २१।१५६।१७५ **गृद्धि परामुदरमाप** ६। 41 88 युद्धि प्रापुनीज्ञजा वा २०। ६४।१५९ वृष्टिः पौष्पी सा कु० २०। ९४।१६१ वेतालास्ते तृषोत्ता० १९। ७१।१४९ वैघव्यद्ग्धारिवधूप्र • 81 351 35 वैमानिका द्विधा क० २१। ६६।१६८ व्यराजतान्यो निज॰ १७। २९।१२७ च्यादायास्यं विस्फुर० २०। ५।१५४ व्यानशे ककुभखत्याः 31 28 18

स॰ श्हो॰ पृ॰ व्यापारितेनेन्द्रककु० १४। ३५।१०६ व्यापार्य सज्जालक० 81 981 36 वतानि द्वादशैतानि २१।१५३।१७५ शङ्काकाङ्का विचिकि० 2919201963 शङ्केऽनुकूलपवनप्रे० 981 491980 शंभोजटाज्टदरीवि० 51 451 RA शरघाताद्गजैदीनर० 951 001985 शरहलाद्भ्योमितश्युतः ४। ९९। ३५ शरीरवाद्यानःकर्मयोग २१। ९४।१७० शशिसुखीवदनासव० ११। 941 64 शशी जगत्ताडनकु० १४। ४७।१०७ शस्त्रेपु शास्त्रेपु कलासु 91 981 40 शाखानगरमालोक्य रे। २०। २० शातोदरी शयनसंति० ६१ १४। ४६ विक्षकाणां सहस्राणि २१।१७८।१७७ बिराण्डिनां ताण्डव० १२। ३४। ९३ शीतदीधितिधियाभि० 41 शीतदीधितिविकासि 941 शीलवृत्तिरपराजिता पा ४४। ३९ शुश्रं नभोऽमवदभूद० ६। २६। ४८ शुत्राम्भोजविशाललो० १२।६१। ५६ शुश्रा यदभ्रंहिहम० 91 591 श्रृहसंततिकदर्थितप्रहं ५। ६०। ४० श्वप्तारलीलामुकुराय० १७। २५।१२७ श्टहारवत्या दहितुः 31 391 42 भ्द्याखलाक्षरसंचि०१**७१०२**।१३३ श्वहारसारज्ञविहार० १७। शोधनीयश्रशस्त्रामि० २१।१४४।१७४

स॰ श्लो॰ पृ॰

शोमां संविभ्रत्कर० ९। ४४। ७३ श्रवणपथरतापि का॰ १३। ५२।१०१ श्रव्यं भवेत्काव्यम० १। २५। श्रव्येऽपि काव्ये रचिते 91 901 3 श्राविकाणां तु चत्वारि २१।१८२।१७८ श्रीधर्मनाथस्य ततः 91 931 श्रीधर्मनाथस्य मनो० १७। ८०।१३२ श्रीनाभिस्नोश्चिरम० 91 91 श्रीमानमेयमहिमा० ग्र.प्र. । 20616 श्रीरशेपसुखदा प्रियं ० पा ४३। ३९ श्रुतं च शीलं च वलं 21 961 93 श्रुत्वेति प्रत्युवाचेदं 31 491 38 **अ्रत्वेत्यवादीन्नुपतिर्वि**० ४। ६७। 32 श्रेणीव रेणूहमनिष्ठि० 51 491 08 *>*हरूणं यदेवावरणाय 981 481906 श्हाघ्यं में कुलमिखलं १६१ ७७।१२३ श्चिष्टमिष्टवनिताव**०** 941 341993 श्टिष्यतापि जघनस्त०१५। ३६।११३ श्वश्रायुपो निमित्तानि २१।१००।१७१ श्वसिति रोदिति स॰ 991 201 64 श्वासकीर्णनवनीरज॰ 941 61999 पडङ्गलास्रयो हस्ताः २१। १७।१६४ पडद्रव्याणीति वर्ण्यन्ते २१। ८२।१६९ पण्मासाद्ध्वंमेतस्याः ३। ७१। २५ षष्ठे द्वाविंशतिईया २१। २१।१६४ षोडशैव ततः शुक्रम०२१। ७५।१६९ षोढा पदक्रमेंमेदेन ः २१। ५६।१६७ संयोगतो भूतचतुष्ट० ४। ७९। ३३

स॰ श्लो॰ पृ० संवदन्तामिति भारतीं पा ३६। ३८ संवरो विदृतः सेषः २१।१२१।१७२ संवाहयन्त्रिव मना० ६। २४। ४७ संवितेनुरियकं मिथु० १५। ६२।११५ **संसर्पद्वलभररुद्वसि०** 981 461939 संसारसारलक्ष्म्येव १९। ७३।१४९ संसारसारसर्वेखं भू० श ६९। २५ संसारार्तिमिव व्यतीख ७। ६८। ५९ सकजलाश्रुव्यपदे० 331.35 स कर्णेपीयूषरस० ग्र. प्र. । ७१९७९ सकलजगद्धृष्यस्य० टा २६। ६३ सकलदिग्विजये वर्० ११। २७। ८६ सकषायतया दत्ते २१।१०६।१७१ सकृपाणां स्थितं १९। २०।१४३ स कोऽपि चेदेकत० रा रश १३ सगजः सरथः साश्वः १९। ७९।१५० संकान्तविम्बः स्वव० 91 631 संख्येषु साक्षीकृतमा० १७। ४७।१२९ संगीतकारमभरसम्मृ० १। ७६। स चन्द्रमाधन्द्रिकयेव १८। स चित्रमन्तर्हितभा० ঙা सज्जालकानसी तत्र :31 901 96 संचरचघरीकाणां ३। २७। २१ संचरत्पदमरेण निर्भरं ५। ५९। ४० संचर्त्रित इतो नत० १५। ४५।११४ संचार्यमाणा निशि १४। ३०।१०५ संचेलुः प्रचलितक० १६। ४८।१२० स तत्र चामीकरचा० ঙ

स० श्हो० पृ० स तसी वनपालाय 31 98 सती च सौन्दर्यवती 31 ४५। १४ सत्सूत्रमत्र तरुतीर० १०। ३१। ८० स दृष्टमात्रोऽपि 201 981 06 सद्शावलनीकेऽत्र 981 ७३११४७ स धातकीखण्ड इति ३। २६ ४। स नन्दनालोकनजा० 158 पावइप संदृष्टे प्रियविधिना० १६। १०।११७ स पड़रेभ्यः कलके॰ 961 421938 सपदि चरतनोरत० 931 401900 सपाधजन्यः कर्रु० रा ४९। १५ सप्ततिमोहनीयस्य २१।११२।१७२ सप्तेव च सहस्राणि २१११८०११७७ स प्रसादेन देवस्य 981 801949 सभूषणे तत्परिधाप्य १८। ४६।१३६ सञ्चमनं करकिसल० १४। ८३।११० समझसीन्दर्यविधिद्विपौ २। ६१। १६ समधिगम्य पयः 991 801 66 समधिरुष शिरः कु० 991 १३। ८५ समन्ततः काधनभू० ण ४८। ५७ स मन्दरागोपह० प०१८। १९।१३६ समसिचत मुहुर्भुहुः १३। ३१। ९९ स महिमोदयतः 991 401 68 समुचितमिति कृखं 61 \$1 80 समुचितसमयेन म० १३। ६५।१०२ समुच्छ्रसंजीवि गल० १४। ७९।१०९ समुत्साई समुत्सा• १९। ६२।१४८ समुनमत्कूटपरमप• 901 31 55

स॰ श्लो॰ पृ० समुहसत्बङ्गरंतापह० २। ११। ११ संमुहसत्संमद्वाष्प • १२। ६०। ९६ समेख यसिन्मणि॰ 91 451 संपूर्णचन्द्राननमुञ्ज ० १७। ५१।१२९ संप्रलपापाः स्म इति 11 81 संप्रविश्य वलमीपु १५१ ६६१११६ **चंमृतश्रमर्स**शिविश्रमं पा ६४। ४१ संस्तो हतभूभारिह॰ 951 401980 संभोगं प्रविद्धता 951 3199€ संभोगश्रमसंलिलेरि॰ 981 931990 संभ्रमभ्रमितलोललो॰ पा ३९१ ३८ सम्यक्लपाधेयमवा ० 91 301 २१।१२६।१७३ सम्यक्तवं भूमिरेपां स यावत्सेनानीरल० १६। ८४।१२४ सर इव मरमार्गे C1 491 EC सरभसमधिपेन सि॰ १३। ३७। ९९ सरभसिमह यत्तदा० वडा ४४।१०० सरखतीवार्थमनिन्ध० रा ६२१ १६ सरागमुर्व्या मृगना० ४। ३६। २८ सर्परम् द्विरदेवलेषु १६। ५९।१२१ सर्वतोऽपि सुमनो० पा प्षा ४० सर्वधाहमपदोष एव पा ६७। ४१ सर्वेखोपनयनमत्र । १६। ८१।१२३ सर्वाद्भतमयी संहिः 🐇 291 ७19६३ सर्वार्धसिद्धिपर्यन्ते • २१। ७७।१६९ सर्वाशाद्विषमदवा • १६। ५६।१२१ सलीलमेरावणवान • ण ४०। ५६ च वाजितिन्धुरप्रामा॰१९। ७८।१४९

स० श्लो० पृ०ं।

सन्वारितो मत्तमरु० ७। ५३। ५७ स वारिधेरन्तरनन्त० ७। २०। ५४ सविक्रमं.कामति हा॰ ७। ४१। ५६ सविभ्रमं वीक्ष्य तवे० १२। ३६। ९३ स श्रीमानहमिन्द्र ५। ८८। ४३ **च** चं श्रमेणाश्रमुवल्लभस्य vi ६। ५३ सस्यस्थलीपालकवा ० १। ५०। ६ सहसा सह सौरभ० १९। २१।१४४ सहस्रधा सत्यपि गो० २। ७०। १६ सहस्रमेकमुत्सेधो २१। ३८।१६६ सागरे भुवि कान्ता० 981 831949 **,सागरोपमकोटीनां** २१। ५०।१६७ सा गर्भनिर्भरतया - हा ११। ४५ सागारमनगारं च २१।१२४।१७३ सा तत्र मुक्ताभरणा० ४। ८५। ३४ साधोर्विनिर्माणविधी 91 981 51 सा भारतीव चतुरा० 91 83 सामाजिकमथाद्य २१।१४९।१७५ सारज्ञाक्षीचञ्चलापाज्ञ०२०। १५।१५४ सारसेनारसे नागाः १९। ६४।१४८ सारेषु रलेषु यया ४। २१। २८ सालः शृहालम्बिन० २०। ७६।१६० सा वागुरा नेत्रकुर० १७। १२।१२६ साश्रुणी लोचने वाणी २१। २६।१६४ सा सकामा स्पृता २१।१२३।१७३ सिंहासने शह इवो० १७। ८।१२५ सिक्तः सुरैरित्थमुपेख ्रा १। ६९ सितातपत्रं दविहो , १८। ४८।१३९

स॰ श्लो॰ पृ० सिताब्द्रहृद्धार्घहिरण्य० ७। २६। ५५ **चिद्धमिष्टं** त्वदालोका० ३। ५५। २३ सिद्धसंसारिमेदेन द्वि०२१। सिद्धान्नला तत्र २०। २९।१५६ सिन्दूर्चुतिमिह मूर्प्नि १६। ३२।११९ सीत्कृतानि कलहंस० १५। ५०।११४ सीधुपानविधिना किल १५। ११।१११ सीमा सोभाग्यभा० १९। ३६।१४५ सुखं समुत्सारितक॰ १७। ४०।१२८ सुखमासुखमा प्रोक्ता २१। ५१।१६७ सुखं फलं राज्यपदस्य १८। ३१।१३७ **सुदुर्धरम्वान्तमलि०** ४। ४९। ३१ सुधाकरेणाप्यज्रा० का करा ३० **सुधाद्रवैर्मन्मथमात्म०** ४। ४६। ३० सुधाप्रवाहैरिव हारि० ण १६। ५४ **सुधासुधार**िहमसृणा० रा ३६। १३ सुप्त इत्यतिविविक्त० १५। ३९।११३ **सुमन्त्रवीजोपचयः** .961 ३619३८ सुरमिपत्रवतः कुसु० 991 601.68 **सुरसमितिरसं**ख्यैः टा २७। ६४ **सुरस्रवन्तीकनकार** ० रा ४८। १४ सुराङ्गनानामपि दुर्लभं १७। ७७।१३१ सुवृत्तमप्याप्तजडोरु० २। ४०। १४ सुषेणस्तद्वलद्यूहं १९। ७६।१४९ मुखरश्रुतिमुदारस्पकां ५। १४। ३६ सुहत्तमः सोऽथ स० १०। १५। ७८ सुहत्तमानेकत उन्नती २। ४४। १४ सुहृदमात्यगणान्तु० ११। २।-८४

5 2 57 . . .

स॰ श्हो॰ पृ॰

.स्तवद्भिन्न**म**प्यप्तं २१। २७।१६५ सूर्यस्य तापेन दिवा० डा ७३। ७५ .सूर्योपगामिमिरिभै० हा ४३। ५१ खेना सराणाममना 991 641 68 सेवाये समयविदागतः १६। 91998 *-*सेन्यकोलाहलोत्तिष्ट० ३। २६। २० सोऽहलावण्यसंका ० ३। १४। १९ *-*सोत्सवेः करणसंप० 941 461994 सोऽथ दन्तकरक्रन्द० पा २४। ३७ सोऽप्यन्तर्मनसि १६। ७८।१२३ .सोह्यासं कतिपयवेग**०** १६। ७५।१२३ सीजन्यसेतुमुद्धिन्द० १९। ४२।१४६ सीधर्मेशाननामानी २१। ६७।१६८ सौधर्मेशानयोरायुः २१। ७३।१६८ स्कन्धावारे पाटली ॰ २०। ३४।१५६ स्कन्धे मुहर्विकितकं० १७। २७।१२७ स्तनतटपरिघट्टितैः १३। ३२। ९९ -स्तम्भितभ्रमितकुञ्चि० 41 ६८1 ४9 खुत्वा दिने रात्रिमह्ध १४। ७०।१०९ स्तुपास्तेपामन्तरन्त० २०। ८८।१६१ ·स्रीलादरुद्धप्र**सरो** १४। ६७।१०८ स्रीमुखानि च मधूनि १५। १६।१११ स्थितेऽपि कोपे नृप० १८। २२।१३६ स्रपनविधिनिमित्तो • CI 3CI EX स्नाता इयातिशयशा० ६। २७। ४८ क्षिग्धा वशुर्गूर्धनि ९। २७। ७१ केरपूर इव धणे त॰ 951 451986 स्पर्शभाजि न परं 941 881998

स॰ म्हो॰ पृ॰ स्पर्शसाधारणेष्वेषु -२१। ३४।१६५ स्पष्टधार्ष्ट्यमविरो० १५। ६०।११५ स्प्रशति किमपि चेत० ८। ४६। ६७ स्फारकान्तिलहरीपर० ५। ६३। ४० स्फुटकुमुदपरागः सा० ८। २२। ६३ स्फुटमिति कथयित्वा १९।१०३।१५३ स्फुरत्प्रतापस्य ततो॰ १७। ४४।१२८ स्फुरदमन्दतिहस्युति०११। ४९। ८८ सारति सा रतिप्रि० १०। ४५। ८२ स्मरवशीकरणीपध० ११। २४। ८६ सारेण कालागुरुप० २। ५८। १५ स्मरेण तस्याः किल २। ३७। १३ स्मितं विलासस्य १२। ५५। ९५ स्मित्तिव नवफेनमु० १३। १५। ९७ स्याद्वादवादसाम्राज्य ० २१। स्याद्विसंवादनं योग० २१।१०२।१७१ स्रजो विचित्रा दृदि १२। ५४। ९५ स्रष्टा द्यालेव महा॰ १०। ३। ७७ स्रत्वोद्धक्रमपरिणामि० १६। २१।११८ 91903 खं सप्तधा स्यन्दन॰ 188 खगुणगरिमदी:स्प्यं ८। ५२। ६८ खच्छन्दं विधुमिभ• १६। ३३।११९

२०। २९।१५५

२१। ५७।१६७

१७। १७।१२६

921 861 54

१७। ८५।१३२

.....

खच्छानेवाच्छाव

खभावमार्दवत्वेन

खभावशोणी चरणी

खमूर्प्रि चृटामणि॰

खयंवरे द्रष्टुमुपाग०

खयमगाद्वसति क्लि॰११। २५। ८६

स० छो० ५० 📑

स॰ श्लो० पृ०

खियमयामेह धत CI 61-60 `स्वेर्ग संप्रति कः पुना० ३। ७६। २५ 'खर्गात्तंत्रागच्छताम० २०। ६८।१५९ खेर्दन्तिनं तदनु दर्भ ६। ३४। ४९ ंखस्थो धताच्छदागुरू० ४। २३। २८ स्वस्वदीधितिपरिप्रह० ५। ७२। ४१ खाध्यायो विनयो २१।१५७।१७५ खानुभावधृतभूरीमू॰ 41 38 10 खैराभिसारोत्सवसं० १४। ३।१०३ हंतमोहतंमोगंतेस्तव १९।१००।१५२ हरेर्द्विपो हारिहिरण्य० ७। ३९। ५६ हम्यैरिवोत्तमितकु० ९। ५७। ७४ हस्ताः सप्ते ह्योमीनं २१। ७०।१६८ हारावलीनिर्झरहारि 91 061

११। ४१। ८७ होलाहेलासीदरा म० २०। १६।१५५ हा हा महाकष्टमचि० ४। ४५। ३० हिंसारतवचःस्तेयस्री०२१।१४२।१७४ हितहेतु वचस्तुभ्यम०१९। ३०।१४५ हिनस्ति धर्म हृदया० १८। ३०।१३७ हिंमगिरिमिव मेरं टा ३३। ६५ हिममहांमहिमानम ० 188 हिरण्यभू**मृद्धिरदैस्त**० ण ४३। ५६ हृदंयहारिहरिन्मणिक०११। ५२। ८८ हृदि निहितघटेव १३। ३३। ९९ हृद्यार्थवन्ध्या पंदव० 91 941 हेमरम्यं वपुः पञ्च० २१।१७६।१७७ हेमवर्माण सोऽद्रा॰ 981 601986 हेलोत्तरत्तुङ्गमतङ्ग० दा ७५। ७६ हीविमोहंमपनीय १५। १९।११२

